# जीवन-यज्ञ

लेखक श्री रामनाथ 'सुमन'

भकाशक **साधना-सद्न** लूकरगंज, इलाहाबाद-१

हो स्पये

प्रकाशक साधना-सदन सूकरगज, इलाहाबाद-१

श्रगस्त १६६१

मुद्रक पियरलेस प्रिन्टर्स इलाहाबाद देश के जामत गुरुजनों
तथा
उनके सम्पर्क और आशीर्वाद की छाया में
पत्तने वाले उच्च जीवन के आकाची
युवकों को
श्रद्धा और प्रेम की भेंट।

-लेखक

#### निवेदन

जीवन एक यह है—एक यहा, जिसकी श्राग्न सदैव प्रदीप्त, सदैव प्रकाशित रहनी चाहिए। पर श्राज भारतीय जीवन निम्न तल पर होने के कारण, श्रपनी श्रोष्ठ शक्तियों एव सम्भावनाओं के प्रति भूकित होने के कारण उच्च श्रादशों एव कर्ताव्यों को भूत गया है, उसमें निराशा श्रीर श्रसफलता की भावना भर गई है। प्राणशक्ति लुप्त हो गई है। श्राशा, साहस, हान, चरित्र का जीवन में श्रभाव है। यहा की श्राग्न बुक्त गई है श्रीर धुएँ से जीवन उद्विग्न है।

यह स्थिति सहन न की जानी चाहिए। यदि देश के शिचा-क्रम में ऐसी रचनाएँ सम्मिलित की जाएँ जो जीवन की कठिनाइयों एव संघर्षों के बीच में बल दें, हमारा मानस श्राशा श्रीर श्रात्म-विश्वास से भर दें, हमें ज्ञान की ज्योति दें पर साथ ही मार्ग में श्रमसर करने के लिए जीवन को श्रावश्यक ताप-गर्मी-भी प्रदान करें तो अगिएत युवकों का जीवन उच्चतर मनोभूमिकाओं पर प्रतिष्ठित किया जा सकता है। उनके जीवन-स्वर में रदता आ सकती है। श्राज हमें ज्ञान की श्रावश्यकता है, पर उस ज्ञान की नहीं जो हमें ऋकर्मण्य, निराश, जीवन से दूर भागने वाला बनाये, हमें उस ज्ञान की आवश्यकता है जिसका मूल युच्च की भॉति सत्य की भूमि के नीचे से रस प्रह् ए करके जीवन के श्राकारा में पल्लवित, पुष्पित और फलित हो, आज हमें ऐसी विद्या की आवश्यकता है जो हमारे सुपुप्त श्रोज को जामत कर हममें साहसिकता की वृत्तियाँ जगा दे, जो ऋपने जीवन को उठाने, आत्मोन्नति करने के साथ ही दूसरों की सेवा, दूसरों के कष्ट-निवारण, समाज को एक उच्चतर, कल्याण स्थिति पर पहुँचने के कार्य की स्रोर भी प्रेरित करे। यह चिन्ता की बात है कि हमारे साहित्य में आज जीवन की ओजरवी वाखी, उसकी मक्कल-मयी धारणा और तदनुकूल विचारधारा का अभाव है। उसमें निराशा और पीड़ा का स्वर भर गया है। यह ठीक है कि हमारी

किताइयाँ अनेक हैं, यह ठीक हैं, हमारा जीवन कष्टों एव सचर्षों से पूर्ण हैं, यह भी मानता हूँ कि साहित्य इस जीवन की छाया से बच नहीं सकता पर जहाँ साहित्य जीवन की छाया है, अभिव्यक्ति तहाँ वह प्रकाशदाता, सुक्तिदाता भी है। वह जीवन के चित्र ही नहीं देता, उसे प्रेरणा और बल भी देता है—देना चाहिए।

यह पुस्तक इसी दृष्टि से प्रस्तुत की जा रही है। आशा है कि यह कठिनाई की घड़ियों में हमारी आशा को जापत रखेगी, दु खस्त्रप्तों में हमें प्रकाश देगी और जीवन-मार्ग पर चलते हुए

ह्मारे पाँच सीधे रखेगी।

इसमें कुल २१ निबन्ध हैं। निबन्धों का चुनाव इस दृष्टि से किया गया है कि वे (१) जीवन का लह्य निर्धारित करने में सहायक हों (२) जीवन के परम लह्य तथा व्यावहारिक आदरों होनों को प्राप्त करने के लिए जिन सद्गुणों एव मानसिक रचना की आवश्यकता होती है, उस पर प्रकाश ढालें, जीवन को बल और प्रकाश वें तथा यह मन स्थिति उत्पन्न करें जिसे प्रत्येक जेत्र में जीवन का आधार बनाया जा सकता है, (३) सबी विद्या और शिक्षण शैली की प्रेरणाएँ जागरित करें, (४) व्यक्ति और समाज की प्रकृति तथा पारस्परिक सम्बन्धों पर प्रकाश ढालें, (४) भारत देश, भारतीय संस्कृति तथा उसकी धाराओं एव प्रतीकों की महत्ता प्रकट करें और हमें अपने गौरव के प्रति कर्त्त व्यशील बनावें। आरम्भ के दस निधन्ध पहले दूसरे, ग्यारह से चौदह तक तीसरे, पद्रह से सन्नहतक चौथे और शेष पाँचय तास्पर्य की पूर्ति करते हैं।

हमें आशा है कि पुस्तक देश के युवकों और छात्रों के जीवन में प्रवेश करेगी और हमारे शिचाधिकारियों तथा गुरुजनों का

श्राशीर्वाद इसे प्राप्त होगा ।

--श्री रामनाथ 'सुमन'

#### एक निवेदन

"विरोध और खडन करने के लिए इसे मत पढ़ों, न इस पर विश्वास करके इसे ज्यों का त्यों मान लेने के लिए इसे पढ़ों; विवाद के लिए भी इसे मत पढ़ों, केवल तौलने और गंभीरता-पूर्वक विचार करने के लिए इसे पढ़ों।"

## पुस्तक में यह है

| 8  | जीवन का जद्य                   | ११         |
|----|--------------------------------|------------|
| २  | लन्त्य-वेध                     | १७         |
| ą  | श्राशा श्रौर श्रात्मविश्वास    | 78         |
| 8  | महात्वाकांचा या उच्चामिलाषा    | ३३         |
| ų  | संकल्य बल                      | <b>የ</b> ዩ |
| Ę  | <b>घ्रा</b> ध्यवसाय            | પ્રર       |
| હ  | चारित्र्य                      | ६२         |
| 5  | स्वास्थ्य                      | <i>હપ</i>  |
| 3  | श्यवन्तु विश्वे श्रमृतस्य पुना | <b>5</b> 2 |
| १० | जीवन-फला                       | ದ್ರ        |
| ११ | सदिचा                          | 85         |
| १२ | शिच्या श्रौर उसका मर्म         | १०२        |
| १३ | जीवन श्रौर शिच्या              | १०७        |

# ( = )

| १४          | शिच्क श्रीर शिचार्थी                           | ११३  |
|-------------|------------------------------------------------|------|
| <b>ર</b> પ્ | व्यक्ति श्रौर समाज                             | ११६  |
| १६          | हमारा सामाजिक जीवन                             | १२७  |
| १७          | नागरिक शन श्रीर कर्त्तेव्य                     | १३२  |
| १⊏          | हमारा देश                                      | 35\$ |
| ११          | भारतीय सस्कृति की मूलधारा                      | १४६  |
| २०          | भारतीय सस्कृति के कुछ प्रतीक                   | १५३  |
| 78          | भारतीय सस्कृति के कुछ श्राधुनिक भारतीय उन्नायक | १७२  |

# जीवन-यज्ञ

असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योमा अमृतं गमय असत् से सत् की छोर ले जल अन्धकार से प्रकाश की ओर ले जल मृत्यु से अमृत की ओर ले जल

8 88 88

"प्रभो, मुक्ते अपनी शान्ति का साधन बना। देव की जगह मुक्ते प्रेम के बीज बोने दे, अत्याचार के बदले च्रमा, सन्देह के बदले विश्वास, निराशा के स्थान पर आशा अन्धकार की जगह प्रकाश और विवाद की भूमि में आनन्द निर्माण करने की शक्ति मुक्ते प्रदान कर।"

"भगवन्, दया करके मुक्ते यह शक्ति दे कि किसी को मेरी सान्त्वना की ग्रावश्यकता ही न पड़े। लोग मुक्ते समभू इसकी जगह मैं ही उन्हें समभू, इसके बजाय कि लोग मुक्ते प्यार करें मैं ही उन्हें प्यार करना सीख्र । क्यों कि देने में ही वह निहित है, जो हमें प्राप्त होता है। सुमा करने से ही हम सुमा के पात्र बनते हैं श्रीर श्रात्मोत्सर्ग में ही चिरन्तन जीवन का मार्ग है।"

#### जीवन का लच्य

सध्या समय किसी नगर के बाजार में एक चौरस्ते पर खड़े हो जाहरे । श्राप देखेंगे, प्रत्येक श्रादमी श्रपनी धुन में कहीं चला जा रहा है। यदि श्राप इन शीवता से श्रपना मार्ग तय करते हुए श्राद-मियों में से एक के श्रागे, रास्ता रोक कर खड़े हो जायें श्रौर पूछें कि वह कहाँ जा रहा है तो वह श्रापको किश्चित् श्राश्चर्य श्रौर सन्देह के साथ देखेगा, कोध श्रौर धनराहट की हलकी रेखा उसके मुख पर होगी। सम्भव है, वह श्रापको धुइक दे, या एक व्यंगमिश्रित मुस्कान से श्रापका स्वागत करने के बाद, बिना उत्तर दिये ही, श्रपना रास्ता तो। सम्यता किसी श्रपरिचित के साथ ऐसे व्यवहार की श्राशा नहीं करती।

पर जीवन के जनसंकुल चौरस्ते पर खड़ा होकर में आप से पूछता हूँ—आप कहाँ जा रहे हैं। आपके जीवन का लच्च क्या है १ यदि यह असम्यता हो तो भी मैं आपसे इसका उत्तर चाहता हूँ १

श्रगियत श्रांदिमियों से मैंने यह प्रश्न िक्या है, श्रीर यह देख-कर चिकत रह गया हूँ कि कदाचित् ही दो-चार ने इसका समुचित उत्तर दिया हो। कुछ सुनते हैं, पर सुनते हुए भी न सुनने का नाट्य करते हैं, कदाचित् इसी श्रात्मपलायन की श्रोट में उनका जीवन सम्मव है। कुछ सुनते हैं, एक च्या ठहर कर एक व्यगभरा श्रष्टहास करते हैं श्रीर चले जाते हैं, मानों कहते हों, ऐसा स्वाल भी कोई करता है! कुछ उत्तर देने की जगह निवाद में उलक्क जाते हैं।

जन-सकुल मार्ग वैसा ही जन-सकुल बना रहता है। लोग श्राते हैं श्रीर जाते हैं। सहक का सहाग अचल है। जीवन की गति को एक चर्ण के लिए विश्राम नहीं है। श्रीर यह प्रश्न है कि चौरस्ते पर हो खड़ा है, श्रीर सबसे श्रपंना उत्तर चाहता है।

+ + +

सचमुच यह कुळ असाधारण प्रश्न लगता होगा पर जीवन में इससे सामान्य प्रश्न और क्या होगा। स्टेशन के प्लेटफार्म पर टहलते हुए किसी यात्रोन्मुख व्यक्ति से छाप पूछें कि छाप कहाँ जायँगे और वह उत्तर दे कि मुक्ते मालूम नहीं या छमी मैंने निश्चय नहीं किया, या मैं सोच रहा हूँ कि किघर जाऊँ तो छाप उसकी छोर यों देखगे जैसे उसका सिर फिर गया है। पर कैसे छाश्चर्य की बात है कि छाप स्वय जीवन में उसी का छनुगमन कर रहे हैं। कदाचित् स्टेशन पर तो छापको एक भी यात्री ऐसा न मिले जा जानता न हो कि उसका लक्ष्य क्या है, उसे जाना कहाँ है पर जीवन के मार्ग में छापको ऐसे सैकड़ों, हजारों मिलंगे जो छपने लक्ष्य, छपने गन्तव्य, छपनी मजिल को जाने विना चले जा रहे हैं।

क्या आपने, कभी इस बात पर विचार किया है कि मानव-जीवन का लच्य क्या है, और आपने अपने लिए जीवन की क्या भजिल चुनी है श आज हम आपके साथ इसी को स्पष्ट कर लेना चाहते हैं।

श्रानन्द की श्राकाचा मनुष्य में स्वाभाविक है। यह उसकी वृत्ति है। उठते बैठते, चलते फिरते, कोई भी काम करते हुए, मानव श्रानन्द प्राप्त करने की कामना से प्रेरित है। यह हो सकता है कि वह इसे स्पष्ट समकता न हो, श्रधवा यह वृत्ति उसमें मूर्छित, सुपृप्त हो पर ज्ञान में या श्रज्ञान में श्रानन्द की प्राप्ति ही उसकी मूल प्रेरणा है। श्रानन्द मानव की मूल प्रकृति है। श्राप पर या हम पर जो भी दु ख-कब्द, सकट, रोग, शोक श्रा पक्षते हैं उनसे हम शीव से शीव खूटना चाहते हैं, क्योंकि यह दु.ख हमारी मूल प्रकृति से मेल नहीं खाता, यह हमारी प्रकृति पर एक श्रारोप, एक श्रावरण है, जैसे बादल प्रकाश को निगल जाते हैं श्रीर श्रुष्टरा हो जाताहै।

उपनिषद् में ऋषि कहते हैं :-- "आनन्दो ब्रह्मेति व्यजानात्। आनन्दाद्ध्येव खिल्यमानि भूतानि जायन्ते। आनन्देन जातानि जीवन्ति। आनन्द प्रयन्त्यामिसविशन्तीति।" अर्थात् आनन्द ब्रह्म है, यह जाना। (क्योंकि) आनन्द से ही ये सब प्राची उत्पन्न होते हैं। उत्पन्न होने पर आनन्द के द्वारा ही जीवित रहते हैं, और प्रयाच करते समय आनन्द में ही समा जाते हैं।"

श्रात्मा चिर-श्रानन्दमय है इसलिए जहाँ दु ख है, शोक है, तहाँ उसके श्रस्तित्व की श्रनुभूति नहीं है। इसी श्रात्मा को लेकर मानव प्रायियों में अंक्ट है। इसलिए श्रात्मज्ञान हमारे यहाँ जीवन का मुख्य कर्त्तव्य है। श्राप कहेंगे, किसी को मिदरापान में भी श्रानन्द स्राता है, दूसरे को दूसरों का उपकार करने में, तीसरे को ऐसे किसी कार्य में, जिसे नीतिशास्त्र श्रवाद्धनीय मानता है। फिर श्रानन्द ही मानव का लच्य हो तब तो खाझा, पिश्रो, मौज करो। यह जड़वादियों या मोग वादियों की बात हुई।

परन्तु श्राप विचार करेंगे तो वह समस्या हल हो जायगी। जिस कार्य से चिणिक श्रानन्द का श्रामास हो पर परिणाम दु ख हो, रोग हो, सोक हो, सचर्ष श्रोर कष्ट हो वहाँ श्रानन्द नहीं है। किसी श्रवाल नीय कार्य में भी श्रानन्द की चिणिक श्रनुभूति से केवल इतना ही सिद्ध होता है कि कर्ता की मूल प्रकृति श्रानन्दमयी है दु ख श्रोर श्रसत् में भी श्रानन्द श्रोर सत् का जो थोड़ा-सा श्रश प्रच्छन्न है उसी कारण यह श्रानन्द का श्रामास है। फिर भी कोई भ्रम न हो इसलिए कहा जा सकता है कि निरतिशय श्रानन्द की प्राप्ति ही जीवन का लच्य है— ऐसे श्रानन्द की प्राप्ति जो श्रच्य है, जिसका कोई श्रन्त नहीं।

क्या आप जीवन के इस लच्य की श्रोर जा रहे हैं ? क्या श्राप में उसके लिए उत्कृष्ट श्रमिलाषा जाग्रत हुई है ? क्या श्रापको श्रपने मार्ग पर चलते हुए इसका ध्यान है कि रास्ता श्रापके गन्तव्य स्थान की श्रोर ही गया है । क्या श्रापका जीवन श्रानन्द, उत्साह, उमग, स्फूर्ति और सकल्प से भरा है ? क्या प्रत्येक प्रात काल श्रपना शयन कच्च त्याग कर बाहर जीवन के नियुक्त कार्य को श्रारम्म करते समय श्रापके मुख पर उस बालाक्या की श्राशा श्रीर प्रकाश है जिसके श्रागमन के साथ ही सपप्त जगत जाग उठता है ?

यदि नहीं, तो मैं कहाँगा कि आपका जीवन लच्यहीन है, आप ग्रपनी यात्रा में नहीं हैं बल्कि मार्ग में इधर-उधर भटक रहे हैं। श्राप लच्य को दिना जाने, ठीक दिशा में कैसे चल सकते हैं ?

एक दिन ऋषि ने. अपना हृदय शब्दों में उँडेलकर प्रार्थना की थी-

श्रसतो सद्गमय तमसो माँ ज्योति गमय सत्योर्मा श्रमतगसय धर्यात

मके असत्य से सत्य की श्रीर से चल श्चन्धकार से प्रकाश में मृत्य से श्रमत में ले

हजारों कपठों से अगियात बार इसकी आयुत्तियाँ हुई होंगी। कदाचित श्रापने भी इसे दोहराया हो, सुना हो या कहीं पढा हो। पर क्या आपने कभी सोचा भी है कि इन शब्दों के पीछे ही जीवन का रहस्य छिपा है । ये शब्द चिल्लाकर जिस मार्ग श्रीर जिस लच्य की श्रीर इशारा करते हैं, उनका भी श्रापने विचार किया है ? सीधे-सीधे शब्द सीधे ढग से अपनी बात कहते हैं। वे मार्ग भी बताते हैं. और लच्य भी। प्रत्येक पद के आरम्भ में बताया गया है कि इम कहाँ हैं. श्रीर उत्तर भाग में बताया गया है कि हमें कहाँ जाना है। यही निर-तिशय श्रानन्द की. श्रसत् से सत् की, श्रन्थकार से प्रकाश की श्रीर मृत्य से अमृत-अमरता-की यात्रा हमारा कर्त्तव्य और लह्य है।

श्रापने कदाचित् इस लच्च की श्रीर ध्यान न दिया होगा। श्राप में से को अध्यापक, कोई वकील, कोई व्यापारी, कोई उद्योगपति, कोई श्चन्वेषक बनना चाहते होंगे। इसमें कोई श्चनीचित्य नहीं। यह व्यक्ति का निजी या विशाष्ट लच्य है। आपको श्रपने इस विशिष्ट लच्य से हटने की आवश्यकता नहीं पर एक शर्त है। आपका यह विशिष्ट लच्य मानव जीवन के उस सामान्य लक्ष्य की श्रोर प्रभावित होना चाहिए जिसकी चर्चा ऊपर की गई है। जीवन की गहराई में, किसी विन्तु पर, किसी तल पर दोनों लक्ष्यों को मिलना होगा। जैसे परिधि केन्द्रविन्तु से दूर दिखाने पर भी उससे श्रभिन है, उसी का विस्तार है, तैसे ही मानव का निजी, विशिष्ट लक्ष्य सामान्य लक्ष्य—निरितशय श्रानन्द, सत्य, प्रकाश श्रीर श्रमृत की साधना—के प्रति उन्मुख होना चाहिए। तभी श्राप में शक्ति का श्रिष्टान होगा, तभी श्राप में विद्युत की धारा प्रयाहित होगी।

श्रापके सामने जीवन का सामान्य श्रीर विशिष्ट लच्य स्पष्ट हाना चाहिए। श्रिधिकांश व्यक्ति सामान्य लच्य तो भूल ही गये हैं पर उन्होंने श्रपना कोई विशिष्ट लच्य भी नहीं बनाया है। स्कूल या कालेज में पढ़ने वाले छात्र प्राय श्रपना को विशिष्ट लच्य निर्धारित किये बिना ही पढ़ते जाते हैं। उनमें जीवन-निर्माण का कोई सकल्प नहीं होता, जीवन में वे 'चास' या स्थोग पर निर्मर करते हैं। विचारक विनोबा ने एक स्थान पर इस मनोवृत्ति का बहुत सुन्दर चित्र इस प्रकार दिया है—

मैट्रिक के एक विद्यार्थी से पूछा-- "क्यों जी, तुम आगे क्या करांगे ?"

"श्रागे क्या ! श्रागे कालेज 'ज्वाइन' करूँगा !"

"ठीक है, कालेज में तो जाक्योगे। लेकिन उसके बाद? यह सवास तो बना ही रहता है।"

"खवाल तो बना रहता है। पर उसका श्रमी से विचार क्यों किया जाय ? श्रागे देखा जायेगा।"

भाद को तीसरे साल उसी विद्यार्थी से वही सवाल पूछा। "अभी तक कोई विन्वार महीं हुआ।"

"विचार हुआ नहीं सही, पर विचार किया था क्या ?"

"नहीं साहब, विचार किया ही नहीं। क्या विचार करें कुछ स्कता

नहीं। पर श्रभी डेढ़ वर्ष बाकी है। श्रागे देखा जायगा।" श्रागे देखा जायेगा'—ये वही शब्द हैं जो तीन वर्ष पहले कहे गये थे, पर पहले की श्रावाज में बे-फिक्री थी श्रीर श्राज की श्रावाज में थोड़ी चिन्ता की फलक।

फिर डेढ़ वर्ष पर उसी प्रश्नकर्ता ने उसी विद्यार्थी से—श्रयवा कही 'यहस्य' से वही प्रश्न पूछा । इस बार चेहरा चिन्ताकात था ! श्रावाज की वेफिक्षी बिल्कुल गायब श्री 'तत कि १ तत कि १' तत कि १' यह शक्कराचार्य का पूछा हुआ स्नातन सवाल श्रव दिमाग में क्रसकर चक्कर लगाने लगा था। पास जवाब था नहीं।

यह जीवन की बड़ी दूषित प्रणाली है। इमें जो बनना है, उसका निश्चय पहले होना चाहिये। श्रीर उसी के श्रनुकृल हमारे सम्पूर्ण प्रयत्न होने चाहिए । तिल-तिल करके मनुष्य अपने को गढता है पर यदि साँचे का पता न हो तो वह क्या गढेगा !हमारे सारे प्रयत्न लच्य की दिशा में ले जाने वाले होने चाहिए। यह सीचना कि पढ़ने के बाद लह्य चन लेंगे बिलकुल गलत तरीका है। मानव जीवन का प्रत्येक चया इतना मूल्यवान है कि श्रनिश्चय श्रीर भ्रम में उसे नष्ट करना श्राचम्य श्रपराध है। सामान्य लच्य के साथ ही प्रत्येक मनुष्य के जीवन का एक विशिष्ट लच्य होता है। यह उसके जीवन में समाया हुआ है-जैसे द्ध में घी छिपा होता है। मनुष्य का प्रथम धर्म यह है कि वह अपने नियुक्ति कर्चन्य की, अपने जीवन के रहस्य को, निजी लच्य को स्पष्ट कर ले। जीवन सम्राम में विजय पाने के लिए श्रयफलता, शोक, दु ल, सुरती, निराशा दूर कर प्रकाश के मार्ग में चलने के लिए सबसे पसली आवश्यकता इसी बात की है कि जीवन के प्रच्छन तात्पर्यं, लच्य या गन्तव्य-स्थल का निश्चय कर लो श्रीर तब श्रानन्द की साधना में, जीवन के विशिष्ट लच्य की पूर्ति में लग जाश्री।

#### लच्य-वेध

जिस व्यक्ति ने अपना लच्य निश्चित कर लिया है, उसने अपने जीवन की एक वहीं कठिनाई दूर कर दी है। अनिश्चय, अम, मेद और सन्देह से वह जपर उठ जाता है। तब उसके सामने केवल एक प्रश्न होता है, लच्य-वेध कैसे होगा, जीवन के उब्देश्य की सिद्ध कैसे होगी।

ससार के मनीषियों और कर्मंट पुरुषों ने लच्य-वेध के अनेक उपाय बताये हैं। एक-एक बात पर लंबे भाष्य और वक्तव्य हमें प्राप्त हैं। पर जीवन में सफलता का, लच्यवेध का, एक मत्र ऐसा है जो कभी निरर्थंक नहीं हुआ, और जिसमें अन्य सम्पूर्ण तत्वों का समावेश हो जाता है। हमारे कोश में एक छोटा सा शब्द है—तन्मयता। यह छोटा-सा शब्द ही जीवन में लच्यवेध या कार्य सिद्ध का मूलमन्त्र है।

तन्मयता का अर्थ है कि जो लच्य है उसी से आप भर जायँ, उसी में लीन हो जायँ। वह फैलकर आपके संपूर्ण जीवन और कार्य की प्रत्येक विशा को ढक ले। सोते-जागते, उठते-बैठते, चलते फिरते प्रत्येक किया में, केवल वह लच्य आपको विखे, चारों और वही वह हो। आपका समस्त ध्यान उसी में केन्द्रित हो। उससे अलग आपका जीवन असमब हो जाय।

इस तन्मयता की बात करते हुए इतिहास की दो घटनाएँ याद आ रही हैं। पहली घटना महाभारत काल की है। आचार्य द्रोश्य राजकुमारों को बाग विद्या सिला रहे थे। समय पर शिला समात हुई और राजकुमारों आचार्य समीप अन्तिम परीला के लिए एकत्र हुए। आचार्य उन्हें एक वनस्थली में ले गये और एक वृक्ष के ऊपर बैठी चिह्नियाँ की आँखों की पुतली के लक्ष्यवेध का निश्चयहुआ। आचार्य ने सब को निशाना टीक करने को कहा ख्रौर तब एक छोटा-सा प्रश्न किया—

"तुम्हें क्या दिखाई देता है ?"

किसी ने कहा, वह वृक्त की पतली टहनी है, उस पर लाल रक्त की चिड़िया बैठी है, उसभी श्राँद दिखाई दे रही है। किसी ने कहा, मुक्ते चिड़िया दिखाई देती है श्रीर उसकी श्राँख में निशाना लगा रहा हूँ। मतलब किसी ने कुछ उत्तर दिया, किसी ने कुछ, पर सब को श्रानेक पदार्थ दिखते रहे श्रीर उनके बीच कन्त्यवेध की तत्परता भी दिखाई पड़ी। जब श्रर्जुन की बारी श्राई श्रीर श्राचार्य ने उनसे वही प्रशन दोहराया तो उन्होंने कहा—

"गुरुदेव, मुमे सिवाय श्राँखों की पुतली के श्रीर कुछ

दिखलाई नहीं देता।"

श्राचार्यं ने शिष्य की पीठ ठोंकी श्रौर श्राशीर्वाद दिया। श्रर्जुन परीचा में सफल हुए।

दूसरी घटना अपेचाकत नई है। यह मराठा इतिहास की एक घटना है। सिंहगढ़ की विजय का इद सकल्य करके माराठों ने उस पर आक्रमण किया। कमन्द की सहायता से सिंहगढ़ पर चढ़ गये। शोर युद्ध हुआ। युद्ध में उनका नेता ताना जी मारा गया। उसके मारे जाते ही मराठों को सेना हिम्मत हार कर भागने लगी और जिस रसे के बल चढ़कर ऊपर आई थी उसी के सहारे नीचे उतरने का इरादा करने लगी। ताना जी के छोटे माई सूर्या ने जब यह देखा तो जाकर खुपके से रस्से का किले की आर बाला खिरा काट दिया। और जब मराठे उधर भागे तो चिल्लाकर बोला—"मराठों, भागते कहाँ हो ? वह रस्सा तो मैंने पहले ही काट डाला।" जब मराठों ने देखा कि निकल भागने का कोई उपाय नहीं है तब सब आर से ध्यान हटाकर, अपने लच्य में तन्मय हो गये, और सब कुछ भूलकर ऐसा लड़े कि सिंहगढ़ विजय कर लिया।

दोनों घटनाएँ स्वय श्रपनी बात कहती हैं। श्रर्जुन की उस परीचा के बाद हजारों वर्ष बीत गये हैं। पर श्राज भी जीवन की परीचा में कोटि-कोटि मनुष्यों के सामने श्राचार्य द्रोण का वही प्रश्न उपस्थित है—"तुम्हें क्या दिखाई देता है ?" इस प्रश्न के उचित उत्तर पर ही जीवन की सिद्धि निर्भर है। मानव जीवन की सफलता-श्रसफलता की यह एक चिरन्तन कथा है। यह लद्द्यवेध का एक ही उपाय बताता है—लद्द्य में तन्मयता। जहाँ साधक लद्द्य में तन्मय है, जहाँ उसे श्रीर कुछ दिखाई नहीं देता है, जहाँ वह सब कुछ भूल गया है, श्रपने को भूल गया है, श्रपने चारों श्रोर के ध्यान बँटाने वाले पदार्थों को भूल गया है, लद्द्य है, श्रीर लद्द्य है, श्रीर कुछ नहीं, तहाँ लद्द्यवेध निश्चत है।

दूसरी घटना भी, प्रकारान्तर से, यही बात कहती है। जब तक रस्ता काट कर पीछे लौटने की तम्पूर्ण सम्मावनाओं का अन्त आपने नहीं कर दिया है, जब तक लच्य से मन को इधर-उधर हटाने वाला एक भी साधन आपने बचा रखा है तब तक लच्यवेध नहीं होगा।

एक दूसरे प्रसग में, ब्रह्म साधना के लिए ऋषि उपनिषद् में कहते हैं—

"वही सत्य है, वही श्रमृत है। हे सौम्य ! उसका मनीनिवेश-द्वारा वेधन करना चाहिए। त् उसका वेध कर।"१

"महास्त्र धनुष लेकर उस पर उपासना-द्वारा तीच्या किया द्वाया चढ़ा, फिर उसे खोंचकर लच्य में चित्त को मायानुगत करके (लच्य में तन्मय होकर) उस अन्तर (कभी नाश न होने वाले) लच्य का वेध कर।"?

श्रागे फिर कहते हैं—

१ ततेतस्यश्य तव्यूतं तहेदन्य सोम्य विद्धि ।

२ धजुगु होस्बौपनिषद सहास्त्र शर्श पासनिशित सन्धवीस । भागम्य सद्भावगरेन चेतसा सन्य तदेवास्तर सोभ्य विदि ॥

"प्रग्रव धनुष है, स्रात्मा बागा है स्रीर ब्रह्म उसका लच्य कहा जाता है। प्रमादहीन होकर (स्रर्थात् सावधानी के साथ) उसका वेध करना चाहिए स्रीर बागा के समान तन्मय हो जाना चाहिए।"१

इन सब में एक ही बात बोहराई गई है कि लह्य में चित्त को केन्द्रित करके लह्यवेध करो। 'शरवत्तन्मयो भवेत्'——बाग्र के समान तन्मय होना चाहिए। धनुष से छूटने वाला बाग्र वायुमग्डल में यहाँ-यहाँ नहीं घूमता, वह अपने चतुर्विक के पवार्थों से नहीं उलभता, वह बायें बायें अपर-नीचे नहीं वेखता। वह जिस च्या छूटता हैं उसी च्या से अपने लह्य में केन्द्रित होता है। उसका लह्य एक है, उसकी विशा एक है। वह सीधा जाकर अपने लह्य में मिल जाता है।

कुतुबनुमा की सूई की भाँति एक विशा और एक लच्य में केन्द्रित होना उद्देशिखि का उपाय है। स्वेट मार्डेन वे ठीक ही लिएता है कि 'कुतुबनुमा की सूई को नोक आकाश में चमकने वाले किसी तारे की ओर नहीं मुकती, वह केवल एक प्रकाश की ओर ही ताकती है। उसे कौन अपनी ओर खींचने का प्रयत्न नहीं करता है सूर्य उसे चकाचौंध करता है, पुच्छल तारे वूसरे मार्गों की ओर संकेत करते हैं छोटे छाटे तारागण उसकी ओर देखकर फिलमिल फिलमिल चमकते हैं और उसकी प्रीति को बाँडना चाहते हैं। परन्तु अपने लच्य के प्रति उन्मुए, अपनी बृत्ति की स्वी सुई भूल कर भी दूसरे की ओर नहीं देखती। सूर्य का प्रकाश होता है, तूफान उठते हैं, सब कुछ होता है परन्तु उसका मुँह भुवतारा की ओर ही रहता है। इसी तरह हमारे जीवन के मार्ग में दूसरे सैकड़ों प्रकाश हमें अपने मार्ग से बहका देने के लिए चमकेंगे और प्रयत्न करेंगे कि हमें अपने कर्चन्य और सत्य से डिगा दें पर हमें चाहिए कि अपने उद्देश्य की सुई को भुवतारे की ओर से कभी

१ प्रयाची थलु शरोद्धारमा ब्रह्म तस्काच्यमुच्यते । अप्रमानेन वेद्धस्य शरवत्तन्त्रयो भवेत् ॥

न इटने वें।

मन की सपूर्ण चेतना को, इच्छा शक्ति को किसी एक कार्य, दिशा या लच्य में केन्द्रित कर देना ही, तन्मयता है। यह गहरी एकामता की स्थिति है। इस स्थिति में साधन से लच्य के अन्तर का लीप हो जाता है। लच्य हमारे निकट आ जाता है, हम में समा जाता है। साधन अथवा साधक और लच्य की एकता या अभिन्नता की अनुभूति से आत्म-विश्वास और शक्ति की अच्य धारा फूटती है। अन्त करण की छिपी हुई शक्तियाँ उपर उमहती हैं और सपूर्ण दुर्बलताओं का अन्त हो जाता है।

ससार में चतुर्दिक श्रसीम शक्तियाँ छिपी श्रीर विखरी हुई हैं।
एकाग्रता से उन्हें प्रत्यच्च किया जा सकता है। जय सूर्य की किरणों को
किसी श्रातशी शीशे के सहारे एक कागज के दुकड़े पर केन्द्रित करते
हैं तो वह जल उठता है। जल में प्रच्छन विद्युत को कुछ साधनों से
केन्द्रित करके बड़े-बड़े कारखाने चलाये जाते हैं। शक्ति पहले भी वहीं
रहती है पर विखरी होने से यह वेकार है। एकाग्र करके उससे ससार
को हिलाया जा सकता है। वैज्ञानिकों का कथन है कि एक एकड़ भूमि
की धास में इतनी शक्ति विखरी हुई होती है कि उसके द्वारा ससार की
सारी मोटरों श्रीर चिक्कयों का सञ्चालन किया जा सकता है। केवल
उस शक्ति को एक माप के इज्ञन के 'पिस्टन राज' पर केन्द्रित करने
की स्थावश्यकता है। परन्तु विखरे होने के कारण वह श्रमुपयोगी हो
रही है। इस प्रकार हजारों लायों श्रावमी हैं जिनमें शक्ति विखरी
पड़ी है परन्तु एक विन्तु में केन्द्रित न होने के कारण उनके लिए वह
व्यर्थ है। वे कभी श्रपने लच्च को प्राप्त नहीं कर सकते।

एकाग्रता श्रीर तन्मयता से श्रद्भुत कार्य किये जा सकते हैं। मानसिक दृष्टि से भी तन्मय होकर कार्य करने का श्रानन्द कुछ श्रीर है। इनमें मनुष्य प्रति च्या श्रयने श्रादर्श के सानिद्ध्य से श्रोज श्रीर शक्ति प्राप्त करता है। वह विश्वासपूर्व क उमगों की तरगों पर तैरता हुआ श्रयने लच्य की श्रोर बढ़ता है। उसे कोई।अम, सन्देह या शिकायत नहीं होती। निश्चित गित से वह श्रादर्श या लच्य को श्रपने निकट श्राता हुश्रा देखता है। एकाम होकर कार्य करने वाला श्रादमी कभी श्रम्भल नहीं होता—वस्तुत, वह समर्पित होकर कार्य करता है। श्रीर उसम ही उसे इतना श्रानन्द मिलता है, उसमें ही उसे प्रत्येक परा पर लच्य-वेध की श्रनुम्ति होती है कि भल की उसे चिन्ता नहीं रह जाती।

व्याबहारिक दृष्टि से भी देखें तो एकाम और तन्मय होकर काम करने वाला जितना कुछ कर पाता है, बिखरा हुन्ना, चचल मनुष्य उससे बहुत कम कर पाता है। एस॰ डी॰ कालरिज के विषय में कहा जाता है कि उसकी मेधाशक्ति प्रवल थी, वह उच बौद्धिक शक्तियों से सम्बन्न या पर उसने जीवन में एकाय श्रीर तन्मय होकर कभी काम नहीं किया । उसके सामने न तो जीवन का कोई निश्चित उद्देश्य था. न निश्चित कार्यक्रम । वह खदा श्रनिश्चितता के बातावरण में रहता था। कभी एक काम छोड़ता, कभी दूसरा। कभी एक पुस्तक लिखना भ्रारम करता, पर थोड़ी लिखने के बाद उसे छोड़ देता श्रीर दूसरी में हाय लगता । इस भ्रनिश्चय श्रीर चचलता के वातावरण ने उसका समस्त जीवन सत्व चूस लिया । वह बहुत कुछ करना चाहता था पर कुछ न कर सका। प्रति दिन एक नया निश्चय करता था श्रौर उसके अनुसार काम आरभ होने के पूर्व ही या थोड़ा सा कार्य करके छोड़ वेता था। अन्त में हृदय में असफलता के दश का अनुभव करते हुए एक दिन वह ससार से विदा हो गया। मृत्यु के उपरान्त उसके पढ़ने-लिखने के कमरे की खोज की गई तो उसके काराज-पत्रों में लगभग चालीस हजार निबन्ध निकले । सब दर्शन श्रीर मनोविशान से सम्बन्ध रखने वाले ये। पर दुख की बात यह है कि एव अधूरे थे। इनमें एक भी पूरा न था। एक की शुरू करता कि थोड़ी देर बाद वृसरे विषय पर लिखने की इच्छा होती थी। एकाग्रता का ज्ञानन्द और उसकी शक्ति का रहस्य उसने कभी न जाना। फलत एक महती

मितमा व्यर्थ गई श्रीर ससार उसकी शक्ति श्रीर ज्ञान से कोई लाम न उठा सका, वह स्वय श्रपने लिए भी, उससे कोई काम न ले सका।

ससार में काम करने वाले बहुत हैं, काम को बोक समक्ष कर करने वाले और भी अधिक हैं पर लक्ष्य के प्रति समर्पित होकर, उसमें एक निष्ठ होकर काम करने वाले बहुत थोड़े हैं। पर ये थोड़े से मनुष्य ही हैं जो ससार को हिला देते हैं, जो अपनी एकाप्रता से जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। आप अपने लिए जो भी लच्च चुनिए, उसमें अपने मन और शरीर, अपनी सम्पूर्ण चेतना, अपनी सम्पूर्ण शक्तियों को केन्द्रित कर लीजिये। वह और आप एक हो जाहये। दुनिया को भूल जाहए, अपने को मूल जाहए, केवल लच्य का दर्शन कीजिए और तब उसे वेध लीजिये। ससार आपका है, जीवन आपका है, सफलता आपकी है।

#### आशा और आत्मविश्वास

श्राशा श्रात्मा का गुण है, निराशा विकारप्रस्त मन का । गाँधीजी कहा करते ये कि श्राशावाद श्रास्तिकता है। निराश व्यक्ति नास्तिक है। जो श्रास्तिक है, जिसे ईश्वर की शक्ति में विश्वास है, जो हृदय से विश्वास रखता है कि जगत् के प्रत्येक कार्य श्रोर योजना के पीछे एक श्रर्य, एक महती शक्ति है वह निराशा को श्रपने निकट नहीं श्राने देता। किर जहाँ लच्य से प्रति तन्मयता है, एकाग्रता है तहाँ निराशा का श्रामास भी नहीं है।

श्रात्मविश्वास श्रात्मा के प्रति गहरी निष्ठा का श्रग है। मनुष्य जितना ही श्रात्मनिष्ठ होता है, उसका श्रात्मविश्वास उतना ही बढ़ता है। श्राशा में फलाधिक है, श्रात्मविश्वास में श्रन्तर्दर्शन है। श्राशा जीवन बृज्ञ की लताश्रों पर फैली फूलों की सुगन्थ है, श्रात्मविश्वास पृथ्वी के श्रन्तराल में दूर तक फैला हुश्रा बृज्ञ-मूल है, जिससे बृज्ञ खड़ा है, जिससे उसका श्रस्तित्व है, श्रीर जिसके कारण बृज्ञ के समस्त शरीर में रस श्रीर जीवन दौड़ता है। जीवन के श्रन्त होत की माँति।

मैंने ऊपर कहा है कि मनुष्य ज्यों-ज्यों आत्मनिष्ठ होता है त्यों त्यों उसका आत्मविश्वास सजग और हद होता है। इसमें कोई जटिल बात नहीं कही गई है। विचार करने से प्रत्येक व्यक्ति जान सकता है कि उसकी सत्ता शरीर से अलग भी है। आखिर आप क्या हैं १ क्या आप १०० या १५० पींड का माँस हड़ी रखने वाले मात्र हैं १ क्या आप अमुक नामधारी या अमुक जाति के या अमुक स्थान के निवासी मात्र हैं। ऐसा कौन मनुष्य है जिसने न कहा हो— 'यह मेरा शरीर है।' फिर आप वह हैं जिसका शरीर पर आधिपत्य है, स्वामित्व है। प्रति दिन आप अनेक बार 'मैं' शब्द का उच्चारण करते होंगे। पर

क्या स्रापने कभी विचार किया है कि यह 'मैं' जो शरीर, मन, देश, काल, नाम, रूप स्रौर जाति के परिचय के बाद रहता है, क्या है ? यह जो शरीर का स्वामी है, मन का स्वामी है, जिसके कारण स्रापका नाम-रूपादि का परिचय सम्भव है वही स्रातमा है। जो मनुष्य जानता स्रौर समस्ता है, स्रनुभव करता है कि वह शरीर-मात्र नहीं, उसकी शक्ति का मूल स्रोत शरीर नहीं है, वह शरीर नहीं है, वह शरीर से वैंधा होकर मी वस्तुत शरीर से वैंधा नहीं है वही स्रात्मिष्ठ है। स्रात्मा के स्रस्तित्व के प्रति इसी सजगता से स्रात्म-विश्वास का विकास होता है।

जिस मनुष्य ने मानव जीवन के लच्य की हृदयगम कर लिया है और उनके अनुकूल जीवन का एक विशिष्ट लच्य चुन लिया है, जो अपने लच्य में तन्मय है, उनके प्रति अपित है उसका हृदय सहा आशा से पूर्ण रहता है, उसमें प्रयल आत्मविश्वास की ज्योति होती है। वह जानता है कि मैं तुच्छ नहीं हूँ, अपदार्थ नहीं हूँ, मेरे पीछे असीम शक्तियाँ हैं, मैं बैठ नहीं सकता, दक नहीं सकता, मुक्ते अपना नियुक्त कार्य करना है और मैं उसे करके रहूँगा!

श्रंग्रेजी कथि गोल्डिस्मिथ ने लिखा है कि श्राशा लघु दीपक के उस किलिमल प्रकाश की भाँति है जो मार्ग को श्रातकृत श्रीर श्रानन्द पूर्ण कर देता है, श्रोर ज्यों ज्यों रात श्रिधकाधिक श्रंधेरी होती है त्यों त्यों उससे उज्वलतर प्रकाश-किरखें फूटती हैं।

सचमुच श्राशा जीवन का दीपक है। ऐसा दीपक जो ज्यों-ज्यों कठिनाइयाँ बढ़ती हैं, श्रम्थकार बढ़ता है, परिस्थितियाँ जटिल होती है त्यों

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>Hope like glimmering taper's light, Adorns and cheers the way And still the darker grows the night, Emits a brighter ray

त्यों श्रिषिक प्रकाश देता है। उसकी बत्ती ग्रात्मा के भीतर फैली हुई वहाँ से बरापर स्नेह का दान प्राप्त करती है। यह स्नेहदान कभी जकता नहीं, इसलिये बीपक के कभी बुमने का कोई डर नहीं । जिसके हृदय में ब्राशा का दीपक जल रहा है, वही सुरी है। तब प्रकार की समृद्धि, तत्वत . एक मानसिक स्थिति है । स्थूल समृद्धि का आरम्भ भी पहले मन में ही होता है, उसकी जड़ें पहले मन में फैलती हैं श्रीर बाद में पृथ्वी पर पल्लिवित होती हैं। आशा ही आपको वह बना सकती है जो ग्राप पनना चाहते हैं। यात्रीका मख सदा लच्य की ग्रीर होता है भ्रौर जिस भ्रोर में हहोता है उसी भ्रोर वह जाता है। जिसके लिए श्राप में दृढ़ श्राशा होगी, उसी की प्राप्ति का दृढ़ निश्चय भी होगा श्रीर उसे ही श्राप प्राप्त करेंगे। कभी निराशा को, निषेधात्मक भावना को मन में आने दीजिए। इससे शक्ति का हास होता है। इस भाव को कभी बलबान न होने दीजिए कि द्याप में अमुक कार्य करने. श्रमुक लच्य तक पहुँचने की शक्ति का श्रमाय है। श्राप कभी न भिलिए कि श्राप चत्र बन्धनों से उत्पर उठने के लिए हैं। श्राप में श्रात्मा की असीम शक्तियाँ छिपी पड़ी हैं। इस श्रात्म-विश्वास को उभरने बीजिए कि सत्य पर विजयी होगा-ग्राप को सफलता मिलेगी, श्राप श्रवश्य वह बनेंगे जो बनना चाहते हैं। यह विश्वास कीजिए कि ग्राप भी वैसे ही हैं, जैसे होना चाहते हैं, जैसा ग्रापका ग्रावर्श है। श्चाप में भी वही शक्ति, वही प्रकाश, वही प्रतिमा, वही गुरा है। श्चात्मविश्वास उस विजली की मीटर के समान है जो यन्त्र की गति देता, उसे सचालित करता है। जब तक भूमि, जल, वायु श्रीर सर्यं की रसायनिक शक्तियाँ वनस्पतियों पर श्रपना रसायनिक प्रभाव डालती रहती हैं तभी तक उनका जीवन है, उनका विकास है। इसी प्रकार आशा और आत्मिवश्वास में श्रद्भुत जीवनदायी रसायनिक तत्व भरे हैं। सशय वह विष है जो हमारी मुल शक्ति स्रोत को सुखा देता है. निराशा वह आग है जो हमारी शक्तियों को जला देती

है। दुनियाँ में एक भी व्यक्ति ऐसा न मिलेगा जिसको श्रापनी श्रातमा में, श्रपने में विश्वास होते हुए भी जीवन में सुख श्रीर सफलता न प्राप्त हुई हो, जब ऐसे हजारों व्यक्ति मिलेंगे जिनमें योग्यता श्रीर शक्ति होते हुए, निराशा श्रीर श्रात्मविश्वास शून्यता के कारण, जीवन श्रत्यन्त हीन तल पर सक कर सूख रहा है।

जो मनुष्य, निर्भय होकर कहता है कि मैं अवश्य अपने लच्य को प्राप्त करूँगा, मुक्तमें उसे प्राप्त करने की शक्ति है, वही उसे प्राप्त करेगा। 'मैं इस कार्य को करूँगा' दृदय से निकलने वाले इस वाक्य म अद्भुत शक्ति भरी हुई है। हममें चाहे जितनी योग्यता हो, जितनी शक्ति हो पर इस योग्यता और शक्ति का सचालन यदि अविचल आत्म-विश्वास के द्वारा न किया जायगा तो सम्पूर्ण शक्ति व्यर्थ जायगी। जहाँ आत्म विश्वास नहीं है तहाँ सम्पूर्ण सुजनात्मक शक्तियाँ पगु हैं। निराशा और आत्मविश्वास-श्रत्यता के कारण ही बड़े बड़े वीरों ने युद्ध में कन्धे डाल दिये हैं, और उनके जीवन का समस्त कार्य नष्ट हो गया है।

कोलम्बस एक सामान्य नायिक था पर उसमें अद्भुत श्रात्म-विश्वास था। उसने यह निष्कर्ष निकाला कि पृथ्वी गोल है। लोग उसकी बातें सुनकर हँसते वे श्रीर उसकी बातों को धर्म-विरुद्ध कहते थे। वहीं कोलम्बस भारत की खोज में निकला और श्रमेरिका का पता लगा लाया। जब वह भारत की खोज में रवाना होने को तैयार हुआ तो कोई नाविक साथ जाना नहीं चाहता था। श्रचात की इस यात्रा में, जहाँ मृत्यु का भय स्पष्ट दिखाई पहता था श्रीर सफलता की श्राशा बहुत कम थी, कौन उसका साथ देता र राजा और रानी के दबाब पर मुश्किल से कुछ लोग तैयार हुए। बेहा रवाना हुआ। चलते-चलते महीनों बीत गये पर कहीं जमीन का कोई निशान नहीं। साथी नाविक, जो कोलम्बस के पागलपन पर पहले ही से चिंढे हुए थे, बिगड़ गये। उन्होंने जहाज खेना वन्द कर दिया और कोलम्बस को मार डालने की धमकी दी। बोले—'यदि तुमने चूँ भी की तो हथकड़ी पहनाकर जहाज की कोठरी में डाल देंगे।' बहुत समकाने-बुक्ताने पर नाविक कुछ दिन तक और जहाज खेने को तैयार हुए। महासागर में जहाँ मयकर लहरें, चारों ओर अनन्त जलराशि, बिगड़े हुए साथी थे, कोलम्बस का सहारा उसका हद आत्मविश्वास था। उसकी आँखों में एक नई दुनिया का स्वप्न भरा था, त्कान आये, सहसा एक मस्त्ल खराब हो गया। कुछ दूर आगे, केनरीज द्वीप के २०० मील पश्चिम, ध्रुवयत्र बिगड़ गया पर कोलम्बस किसी कठिनाई के कारण अपने लह्य से विरत नहीं हुआ। उसके सामने एक ही लच्य, स्वप्न, एक ही आशा थी। इसी के सहारे वह आगे बढ़ता गया। आगे बढ़ने पर उसे माहियों की कुछ लकड़ियाँ तैरती दिखाई दी। और आगे आकाश में कुछ पत्नी उसते दिखाई पड़े। उसका स्वप्न सत्य हो गया। १२ अक्टूबर १४४२ को उसने नई दुनिया की भूमि पर अपना महा गाड़ दिया।

नेपोलियन का जीवन भी ऐसे ही आत्मिविश्वास से पूर्ण था। उस की यह उक्ति बहुत प्रसिद्ध है कि 'मेरे कोष में 'असम्मव' शब्द नहीं है।' कोई कठिनाई उसका दम नहीं तोड़ सकती थी। उसे अपनी शक्ति में हद विश्वास था। जब उसकी सेना के सामने आह्रपस आ पड़ा और साथियों ने कहा, अब क्या होगा, यह पर्वत तो दुर्में है, तब नेपोलियन हैंस कर बोला,—कुछ, नहीं, वह हमारे लिए रास्ता देगा। उसकी आहा से लोग काम में जुड़ गये और मार्ग बना दिया गया।

नेलसन ब्रिटेन का प्रसिद्ध सेनापित हो गया है। उसकी विजयों के पीछे भी उसका प्रयल आदमिश्यास था। नील नदी के युद्ध से पूर्व नेलसन ने सेनानायकों के सामने लड़ाई का नक्शा रखा। बेरी बोल उठा—'यदि हमारी विजय न हुई तो दुनिया क्या कहेगी?' नेलसन तमक कर बोला—''यदि १ यदि के लिए हमारे पास कोई स्थान नहीं, जीत निश्चय ही हमारी होगी। हाँ, यह बात दूसरी है कि हमारी विजय

की कहानी कहने वाला कोई बचेगा या नहीं।" जब सेनानायक जाने लगे तो उसने श्रात्मविश्वास-भरे शब्दों में फिर कहा-"कल इस समय के पहले ही या तो मुक्ते विजय प्राप्त हो जायगी या मेरे लिए वेस्टिम-निस्टर गिरजे में कब्र तैयार हो जायगी।" कैसे श्रात्मविश्वास श्रीर श्राशा के शब्द हैं थे। श्रीर श्रन्त में वे सत्य हुए।

डिजरायली एक गरीब कुट्रम्ब में उत्पन हम्मा था उसके चारों श्रोर निराशा का वातावरण था पर बचपन से उसका हृद्य श्राता-विश्वास से पूर्ण या । उसे अपने ऊपर, अपनी शक्ति पर, विश्वास था। वह सोचा करता या कि जब हजारों वर्ष पहले गरीब यहदी जोसेफ मिश्र का प्रधान मन्त्री बन गया तो मैं क्यों नहीं बन सकता। उसकी बातें सून कर लोग हँस देते थे। किसी ने उसे उत्साहित नहीं किया। परिस्थितियाँ उसके प्रतिकृत थीं पर अपने दृढ़ विश्वास के सहारे वह आगे बढ़ता गया । उसका कहना था कि जो बातें एक बार हो चुकी हैं, फिर घटित हो सकती हैं। 'मैं परिस्थित का गुलाल नहीं हूँ श्रीर श्रपनी शक्ति से बाधाश्रों को दूर कर सकता हूँ। ' दृढ़ श्रात्म-विश्वास से सचमुच उसने सब बाधाएँ दूर कर ली श्रीर एक लेखक के शब्दों में 'बह छोटे दरजे वालों के बीच से श्रागे बढ़ा, मध्यम दरजे वालों के बीच से आगे बढ़ा. ऊँचे दरजे वालों के बीच से ऊपर उठा श्रीर राजनीतिक तथा सामाजिक शक्ति का मालिक बन बैठा।' पार्लयामेंट में लोगों ने उसकी हैंसी उड़ाई, उसे प्रणा की दृष्टि से देखा. श्रपनी श्रनिन्छा का प्रदर्शन किया परनत उसने केवल यही कहा-'समय श्रायेगा जब तुम मेरी बात सनोगे।' श्रीर समय श्राया जब वह भाग्यहीन बालक इगलैएड का प्रधान मन्त्री हो गया श्रीर लगमग पचीस वर्ष तक ब्रिटिश साम्राज्य का भाग्यविधाता बना रहा।

श्चात्मनिष्ठ श्चौर श्चात्मविश्वासी व्यक्ति श्रत्यन्त खतरे श्चौर विपत्ति की बड़ी में मी निश्चल रहता है। बड़े बड़े बीर पुरुष मी समाज के भय से बहुमत के भय से जहाँ कन्धा डाल देते हैं, तहाँ भी वह

निश्चिन्त रहता है। वह भीड़ की स्वीकृति और तालियों पर निर्भर नहीं करता । परवाह नहीं यदि समाज उसे छोड़ दे उसका बहिष्कार करे. खाथी उपहासकरें श्रीर श्रलग हो जायँपर जब तक उसका श्रन्तर हद है,जर तक उसमें श्रात्मविश्वास का प्रकाश है तब तक वह श्रपने नियुक्त काम को करता ही जायगा । स्वर्गाय खीन्द्र ने अपनी प्रसिद्ध कविता 'तबे तमि एकला चालो रे' में इसी भाव को व्यक्त किया है। भले श्रन्थकार हो, सुकाई न देता हो, तुकानी हवाएँ चल रही हों. कर्टकाकीर्या पथ हो. कठिनाइयाँ उपहास करती हो, साथी विछड़ गये हों. श्रीर तम्हारी पुकार शूल्य में टकराकर रह जाती हो, कोई तम्बारी पुकार सुनकर न आता हो, तब भी तुम अकेले अपने मार्ग पर , चलते जास्त्रो। महात्मा गाँधी के जीवन की सफलता का रहरय भी ग्रात्मविश्वास में छिपा है। उन्होंने स्वय खिला है-"इस ससार के चतर्विक अन्धकार के बीच में मैं प्रकाश की श्रीर जाने का रास्ता टटोल रहा हूँ। प्राय मैं भूल करता हूँ, मेरे श्रन्दाज गलत हो जाते हैं। मैं इस आशा से रहित नहीं हैं कि यदि दो ही मनुष्य मेरे साथी रह नायें, या कोई भी न रहे तो उस हालत में भी मैं कच्चा नहीं निकलुँगा।" आत्मा की शक्ति श्रनन्त है इसलिए श्रात्मनिष्ठ व्यक्ति, श्रात्मविश्वासी श्रकेला होकर भी श्रकेला नहीं है। वह एक होकर भी श्रानेक है।

आत्मविश्वास उस्रति की पहली आवश्यकता है। स्वामी विवेका, नन्द ने लिखा है—"आगे बढ़ने के लिए हमें पहले अपने अन्दर और फिर ईश्वर में विश्वास होना चाहिए।" जिसे अपने में विश्वास नहीं है उसे ईश्वर में भी विश्वास नहीं हो सकता। आत्मविश्वास के साथ आत्म-सम्मान का सम्बन्ध अभिन्न है। जहाँ एक है, वहाँ दूसरा भी है। आत्म सम्मान के मूल मं अपने प्रति ईमानदारी और सच्चाई का भाव है। जो आदमी अपने प्रति ईमानदारी है, वही दूसरों के प्रति भी ईमानदार हो सकता है। शेक्सपियर के हमलेट नाटक में

#### पालीनियस कहता है-

This above all To thine ownself be true,
And it must follow, as the night the day,
Thou canst not then be false to any man
श्रार्थात् 'सबसे बड़ी बात यह है कि तुम श्रापने प्रति सच्चे बनी।
श्रीर जैसे रात के बाद दिन का श्राना निश्चित है वैसे ही (श्रपने
प्रति सच्चे होने के बाद) तुम किसी श्रादमी के प्रति क्षूठे नहीं हो
सकते।' जो श्रपना सम्मान करता है वही दूसरों का भी सम्मान कर
सकता है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि लच्य के प्रति तन्ययता के बाद आत्म विश्वास श्रेष्ठ जीवन के लिए पहली आवश्यकता है। तन्ययता से ही आत्मविश्वास का जन्म होता है। ससार का हतिहास उन लागों की कीर्तिगाथाओं से भरा पड़ा है जिन्होंने अन्धकार और विपत्ति की घड़ियों में, आत्मविश्वास के प्रकाश में, जीवन की यात्रा की और परिस्थितियों से ऊपर उठ गये। उनसे भी अधिक सर्या उन वीरों की है जिन्हें इतिहास आज भूल गया है पर जिन्होंने मानवता के निर्माण में, उसे उठने में नींब का काम किया है। केवल आत्मविश्वास और आशा के बल पर वे जिये और उसी के साथ उच्च उद्देश्यों के लिए प्राण समर्पण करने में भी न चूके। जैसे त्कान के समय नाविक के लिए दिग्दर्शक यन्त्र का उपयोग है वैसे ही जीवन यह में आशा और आत्मविश्वास का महत्व है।

प्रत्येक मनुष्य, चाहे वह स्थिति में कितना ही छोटा हो, ऊपर उठ सकता है। प्रत्येक मनुष्य श्रपनी शक्तियों का विकास कर सकता है। प्रत्येक मनुष्य श्रपने लच्य को प्राप्त कर सकता है श्रथवा उसे बहुत निकट ला सकता। श्रावश्यकता इतनी है कि वह भूल जाय कि वह तुच्छ है, श्रपदार्थ है, पगु है—कुछ नहीं कर सकता। निराशा का बाज बड़ा घातक होता है, वह जब कलेजे की भूमि में धुस जाता है तो उसे फोड़कर अपना विस्तार करता है। निराशा के वृश्चिक दशन से अपने को बचाओ, यह माज्य की समस्त उत्पादक शक्तियों का नाश कर देता है। निराशा जीवन के प्रकाश पर दुर्दिन की बदली की तरह छा जाती है। वह आत्मा के स्वर को जीया करती है और चेतना के स्थान पर जड़ता, निश्चेष्टता की प्रतिष्ठा करती है। मानव में जो कुछ चेतना, जो आनन्द, जो अष्टता है यह मानो उसकी अस्वीकृति है।

मन को आत्मविश्वास से पूर्ण होने दीजिए। आप देखेंगे कि प्रकाश और आनन्द का भाग आपके जीवन में बदता जा रहा है। आप देखेंगे कि जो कार्य आपको कठिन प्रतीत होते थे सरल हो गये हैं, जो समस्याएँ आपको विकल और अस्थिर कर देती थीं वे कोई कठिनाई नहीं उत्पन्न करतीं और जो मार्ग आपको भयावना लगता था वह सुखद हो गया है और लच्य की सिद्धि से आपको हटा नहीं सकता। आप उसे प्राप्त करके रहेंगे।

## महत्वाकोक्षा या उच्चाभिलाषा

महत्वाकांचा का साधारण अर्थ है अपनी वर्तमान स्थिति से ऊँचा उठने की इच्छा। इस परिमाबा के आधारं पर यह भी कहा जा सकता है कि यह मानव-मान्न का सामान्य गुण अथवा इच्छा है। ससार में एक भी मनुष्य ऐसा न होगा जो अपनी स्थिति से अष्ठ स्थिति में जाने की इच्छा न रखता हो। कोई गरीबी में पड़ता है तो उससे मुक्ति चाइता है, अपनी आर्थिक स्थिति पहले से अच्छी करना चाहता है, कोई विद्या के चेत्र में ऊँचा उठने की कामना करता है, कोई नाम और यश चाहता है। जो बीमार है वह स्वस्थ होने की इच्छा करता है, जो निर्वल है वह बलवान बनना चाहता है। जो बच्चा बोल नहीं पाता वह बोलना चाहता है, जो चल नहीं पाता वह चलना चाहता है। मनुष्य मात्र अधिक अच्छी स्थिति में जाने की अभिलाषा रखते हैं।

निजी संस्कार, परिस्थिति, वातावरया और मनोदशा के अनुसार महत्याकाचा के अनेक प्रकार हो सकते हैं। एक मनुष्य की अपनी गरीबी के ऊपर उठना है। ऐसा ईमानदारी, प्रबल परिश्रम या अध्य वसाय के द्वारा कर सकता है। इसके विरुद्ध ससार में ऐसे आदमी पर्याप्त सख्या में मिलेंगे जो धनार्जन के लिए उचित-अनुचित सब प्रकार के उपायों का अवलम्ब तेते हैं। वे रिश्वत देकर, भूठ बोल कर, अपने साथी व्यवसायियों अथवा सहचेतियों को नष्ट करके मी रुपया कमार्येंगे। उनके धनार्जन की इस तृप्ति में यदि किसी निदोंच के साथ अन्याय होता होगा तो कह वेंगे—'अजी, ऐसा तो होता ही है।' उनके धनार्जन के लोम में कोई गरीब मरता हो तो उन्हें परवा नहीं। 'अब किस किसको देखा जाय।' इसी प्रकार प्रभुता, अधि-

कार श्रीर यश के लिए भी सब प्रकार के साधनों से काम लेने वाले लोगों से पृथ्वी भरी हुई है।

इसीलिए महत्वाकाचा शब्द कभी कभी अनुचित श्राकाचा के लिए भी प्रयोग किया जाता है। बिना उचित परिश्रम श्रीर त्याग के उच्च स्थान पाने की चालबाजी जहाँ होती है. प्राय इस शब्द का प्रयोग होता है। जैसे-"श्रदे, वह तो महत्वाकाचा है।" पर सच पश्चिए तो यह नकली, मूठी महत्वाकाचा है। सच्ची महत्वाकाचा में भौतिक उन्नति के साथ नैतिक और मानसिक-न्नीर इसलिए एक सीमा तक ग्राध्यातिमक-उन्नति की ग्राकाचा भी सम्मिलित है। महत्वाकांचा वस्तुतः उच्चामिलाषा है। उसमें ऊपर उठने का भाव, तत्वत निहित है। जिस इच्छा या कामना में मनुष्य उचित-श्रनुचित का विवेक छोड़ देता है और सब प्रकार के भले-बरे कर्म करने को उद्यत हो जाता है वह महत्वाकाला नहीं क्योंकि वह उच्चामिलाधा नहीं । उचामिलापा का शक्ति स्रोत श्रात्मिक है । उसमें नैतिक उज्जवलता की प्रकाश किरणों के स्पर्ध से विकसित होनेवाले हृदय-कमल की सुगन्ध है। जैसे जगत् की श्राशा रूप बालाव्या के मन्द-मन्द स्मित से, उसकी से ग्रन्थकार के ग्रावरण उघड़ते हैं ग्रीर कलियाँ ग्रपने हृदय-मधु पर गुदगुदाहर से पूँघर उठा देती हैं तैसे ही उच्चामिलावा के स्पर्ध से मानव-मन का कल्मच धुल जाता है। वह अन्धकार से प्रकाश में. असत से सत में, सत्य से जीवन में जाने को उदात होता है।

श्रवश्य ही इसका यह तात्पर्य नहीं कि महत्वाकाचा या उच्चामि-लावा केवल श्राध्यात्मिक हो सकती है, वह मौतिक मी हो सकती है श्रयात् वह श्राधिक, सामाजिक, शैच्हिक्क, शारीरिक समी प्रकार की हो सकती है। परन्तु सब के मूल में एक भाव श्रावश्यक है—श्रपने लिए श्रीर वूसरों के लिए भी एक श्रिषक श्रव्छे ससार की रचना। जिसमें सची महत्वाकाचा है वह धन उपार्जन करेगा, दूसरों का श्रानिष्ट करके नहीं, वह मसुता मास करेगा परन्तु इसलिए नहीं कि शोषितों का शोषया श्रीर दिलतों का दलन किया जाय बिल्क इसिलए कि इन साधनों द्वारा मानव जाति की सेवा की श्रीधक सुविधाएँ प्राप्त होती हैं। वह उच्च से उच्च शिद्धा प्राप्त करेगा इसिलए नहीं कि एक वैंधी जीविका, एक पेशे में उसका श्रन्त हो, बिल्क इसिलए कि ज्ञान के श्रालोक में न केवल वह अपने जीवन-मार्ग का श्रनुसन्धान करे, वर दूसरों के तमसाच्छुन्न मानस के कपाट भी खोल सके श्रीर उन तक भी ज्ञान की ज्योति पहुँचा दे। महत्वाकांचा के मूल में व्यक्ति के साथ ही समाज के कल्याया की भावना भी है। श्रनुभव से मनुष्य ने जाना है कि व्यक्ति श्रीर समाज का सम्बन्ध ऐसा घनिष्ट है कि एक की उपेचा करके दूसरा पनप नहीं सकता। दोनों की उन्नति साथ-साथ होती है, दानों का पतन साथ-साथ होता है।

जीवन का विशिष्ट, निजी लच्य जितना ऊँचा होता है, उसके प्रति जितनी ही तन्मयता श्रीर एकायता होती है, महत्वाकांचा भी उतनी ही दिव्य होती है। सच्ची महत्वाकाचा में स्वप्न श्रीर कल्पना का भी श्रश होता है । दुनिया में सदा स्वप्न देखनेवालों, बड़ी-बड़ी कल्पनाएँ करने वालों, ऊँची श्रिमलावाएँ रखने वालों की हँसी उड़ाई गई है पर वे ही हैं जिन्होंने मानवता को ऊँचे स्तर पर पहुँचाया है, जिन्होंने समाज का सस्कार किया है, जिन्होंने अपार जनसमृहों को वासता की श्वला से मुक्त किया है। आज द्रनिया में जो सुख के साधन हैं उन्हीं के कारण हैं, जो सुविधाएँ हैं उन्हीं के कारण हैं। एक विन जब पितायों को मक्त आकाश में उड़ते देखकर मत्रध्य ने स्वय भी उड़ने की श्राकाचा की होगी तो 'समभवार' श्रादिमयों ने उसे पागल कहा होगा, उसे स्वय भी श्रपने स्वप्न श्रीर श्रपनी इच्छा पर हँसी आई होगी। पर समय बीतता गया है, युग बदलते गये हैं, शता विवयाँ खाई हैं और चली गई हैं। किन्तु मनुष्य ने स्वम देखना नहीं छोड़ा। वह अपनी कल्पना के आकाश में उड़ता रहा रह-उसने कल्पना से परियों की रचना की जिनका सौंदर्य उनके पखों पर उड़ता था।

उसने अपने चिन्ता-जगत में उड़नखटोले का श्रविष्कार किया, इवाई बोड़े बनाये, फिर कल्पना को और सबल एव टोस रूप दिया, गुन्वारों में उड़ा, श्रव श्राकाश के लम्बे व्यवधान को श्रपने शक्तिशाली वायु-यानों से उसने तुच्छ बना दिया है। इजारों वर्ष पूर्व का स्वप्न सत्य हो गया है और श्रव भी उसकी प्यास ज्यों की त्यों है। श्रव वह श्रन्तरित्त के वायुशूत्य व्यवधान को पार कर इन नन्त्रों श्रीर प्रहों को खूना चाहता है जिसकी कल्पना 'मैया में चन्द खिलोना लेहीं' के रूप में संसार के प्रत्येक शैशव के उपर मंडराती रही है। श्रीर जिसे 'बौने का चाँद पकड़ना' कहकर लोक-साहित्य की उपहासपूर्यों जिहा श्रपने को सार्यक मानती रही है। पर कल का बौना श्राज बढ़ गया है श्रीर कल विराट होने जा रहा है, श्रीर कोई श्राश्चर्य नहीं कि वह

प्राचीन काल के योगियों द्वारा हजारों मील दूर एकान्त स्थान में अपने शिष्यों को आदेश करने की बात सुनकर किसने आश्चर्य से बातों तले जँगली न दबाई होगी। हमारी अद्धा ने उसे मान लिया हो पर बुद्धि ने, उस पर प्रश्न-चिन्ह लगाने और उसका मखील उड़ाने का अवसर कदाचित ही कमी खोया हो। पर आज के टेलीफोन और टेली-विजन ने, प्रकारान्तर से, उनके उपहास का बदला ले लिया है। विज्ञान के शत-शत आविष्कारों ने वैज्ञानिकों की कल्पना और शोधशालाओं से निकल कर हमारे गहों में प्रवेश किया है। वे हमारे गहों को प्रकाशित करते हैं, हम पर पखा मलते हैं, हमारे सामने गाते और नाचते हैं, हमें घर बैठे समाचार सुना जाते हैं, हमारे मित्रों और सम्बन्धियों को हमारे निकट लाते हैं। आप बिजली का स्विच न्वटन-दवाते हैं, और पखा नाचने लगता है, प्रकाश हैंसने लगता है और रागिनी थिरकने लगती है। आप टेलीफोन का डायल शुमाते हैं 'हलो राम' और मित्र से बातें करने लगते हैं। पर आपने क्या कमी इस पर विचार किया है कि हनमें से एक एक सुविधा के पीछे वधों की कल्पना, वधों के स्वप्र

श्रीर प्राय जीवनव्यापी श्रध्यवसाय का इतिहास क्रिया है । कभी-क्रमी एक-एक कल्पना की आराधना में कितने मुल्यवान प्राणों की बलि चवानी पड़ी है। क्या ये स्त्र कार्य सच्ची महत्वाकाका के बिना सम्भव थे १ एक-एक रोग को विजय करने में कितने ही जीवन. कितने ही म्रात्मस्पर्त यौदन की भेंट देनी पड़ी है। क्या यह सब कार्य केवल चढ़ स्वार्थ या निजी लाभ की भावना से सम्भव हम्रा १ जब मिश्र से फैलते-फैलते हैजा पैरी में फैला और दो-दो सी आदमी रोज मत्य के ग्रास होने लगे तब लई पास्चर से शान्त न बैठा रह गया. वह अपने भ्रन्य अनुसन्धानों को छोड़ इस रोग पर विजय पाने में लग गया। खाना-पीना भल गया। एक मित्र ने समभाया कि वह अपने को भयानक खतरे में बाल रहा है और इस तरह वह भी इसी महामारी की भेंट हो जायगा, तब पारुवर ने हँसकर इतना ही कहा-"पर कर्त्तव्य क्या है।" श्रीर श्रपने कार्य में तन-मन में लग गया। इसी बीच उसके पिता की मृत्य हो गई. उसकी दो छोटी लड़ कियाँ चल वसी पर उसने अपना कार्य न छोड़ा। उसने अनेक प्रकार के कीटाग्रास्त्रों का श्रध्ययन किया, श्रनेक रोगों पर विजय प्राप्त की । उसके श्राविकारों के कारण प्रतिवर्ष लाखों व्यक्तियों के प्राण बचते हैं। मानव जाति के इस उपकारी के हृदय में कितनी ऊँची आकांचाएँ रही होंगी जिनके कार्या उसने श्रपना सम्पूर्ण जीवन मनुष्य को दु ख-दर्द से छुड़ाने में लगा दिया। याद रखना चाहिए कि यदस्थल में जीवन की ममता भूलकर, दहाइती तीपों के सामने, शत्र की टीली में वस जाना उतना कठिन नहीं, यह चिश्विक आवेश में भी सम्मव हो सकता है पर प्रत्येक ज्ञास किसी कार्य में केन्द्रित रह कर जीवनव्यापी साधना करते रहना बहत कठिन है। ब्राह्ममुहर्त से लेकर रात रात तक पास्चर काम करता था. दिन पर दिन, सप्ताह पर सप्ताह, मास पर मास बीतते गये। पर उसकी लगन वही रही । यहाँ तक कि उसे पद्मापात हो गया । पर ज्योंही वह उसके चगल से छटा श्रीर चलने फिरने योग्य हम्रा कि फिर अपने काम में लग गया।

अल्ट्राबायतेट श्रीर अल्ट्रा शार्ट वेव नामक विद्युत्-तरंगों से श्राज ससार के श्रनेक विषम रोग श्रन्छे किये जा रहे हैं। श्रल्टा शार्ट वेव के आविष्कारक जर्मन के एक डाक्टर एविन श्लीफेक थे। वर्षों के प्रयोग के बाद वह इस निश्चय पर पहुँचे कि १२ मीनट में भी कम लम्बाई की रेडियो रश्मियाँ (श्रल्ट्राशार्ट वेव) विषम रोगों के इलाज में जाद का काम कर सकती हैं। उन्होंने पहले उसे फोड़े फ़न्सियों पर श्राजमाया । उसके बाद श्रन्य श्रनेक व्याधियों पर । उन्होंने एक ऐसी लहकी को चगी कर विया जो मृत्युशस्या पर अपनी अन्तिम घडियाँ गिन रही थी श्रीर उसके फेफड़े बेकार हो चुके थे, डाक्टरों श्रीर विशे-षशों ने उसे जवान दे दिया था। बाद में उन्होंने नासर श्रीर फेफड़े के फोडों के अनेक रोगियों पर पर इन रश्मियों का प्रयोग किया और श्रिधिकाश को बिल्कुल श्रव्ह्या कर दिया। एक श्रिमें के सिर में ट्रयू-मर-भीषण व्रण-हो गया था। बोलना-चालना तो दर वह किसी की बात न समभ सकता था। इसी रेडियो रश्मि की चिकित्सा से वह भी अच्छा हन्ना। सकामक रोगों के उपचार में इन किरणों ने वही सफलता प्राप्त की है। डा॰ रलीफेक का निष्कर्ष यह या कि प्रत्येक रोग श्रीर प्रत्येक कीटाग्रा के लिए एक विशेष लम्बाई की विद्युत-तरग घातक होती है और उनमें इस रोग के कीटारा नव्ट हो जाते हैं। इस पद्धति के आधार पर हजारों रोगी रोगमुक्त किये गये हैं। प्रारम्भ में बड़े-बड़े विशेषशों ने डा॰ श्लीफेक की हँसी उड़ाई पर आज उनके मुखर उपहास सर्वेव के लिए मौन हो गये हैं।

एक स्रोर जहाँ रोगों से युद्ध करके उन पर विजय पाने में कितने ही उदारचेता वैद्यानिक लगे हैं तहाँ दूसरे मनुष्य को मृत्यु के जबड़े से मुक्त करने की चेष्टा में हैं। उनका विश्वास है कि जैसे मशीन के पुरजे विस जाते हैं तो बदल दिये जाते हैं स्त्रौर मशीन पुनः काम करने लगती है वैसे ही शरीर यन्त्र के भी पुरजे नये लगाये जा सकते

हैं। जीव विश्वान विद्यारद क्रिय हृदय बनाने में निरन्तर प्रयक्षणील हैं। ब्रिटेन और अमेरिका के वैज्ञानिकों ने पश-पश्चियों पर इन सिद्धातों के प्रयोग में एक सीमा तक सफलता भी प्राप्त की है। रूसी वैज्ञानिक तो इस कार्य में और भी आगे बढ़ गये हैं और मन्व्य-शरीर पर भी इनका प्रयोग कर रहे हैं। इन वैज्ञानिकों को विश्वास है कि वे स्रवश्य सफल होंगे श्रौर तब श्रस्पतालों में श्रौषधियों की तरह विभिन्न ग्रन्थियाँ-ग्लैंड्स भी मुलभ होंगी जिन्हें शरीर की जीर्य प्रनिथयों के स्थान पर श्रापरेशन द्वारा लगाया जा सकेगा । ये वैज्ञानिक इस प्रयत्न में भी हैं कि जन्म से ही मन्त्यों को निर्दोष बनाया जा सके। उनका कहना है कि विभिन्न प्रनिथयों से एक प्रकार का रस निकालकर रुधिर में मिलता रहता है श्रीर उसी रख के कारण रुधिर सहम रहता है। रस की 'हारमोन्स' के रूप में प्रथियों से ब्रालग करके सुरचित रखने की चेष्टाएँ की जा रही हैं। इन हारमोन्स के इजेक्शन देकर मूर्ल की विद्वान, नाटे को लम्बा, चिड्नचिड को सौम्य बनाया जा सकेगा। आज बहुत से लोग इन वैशानिकों के प्रयत्नों पर हैंसते भी हैं। पर वे अव्भुत श्रात्म-विश्वास से पूर्ण हैं, उनमें उचामिलावा काम कर रही है, यह अमिलावा कि मनुष्य दीन, दुर्विदग्ध, दुर्वेल, श्रशक्त, रोगी श्रीर हीन जीवन विताने के लिए नहीं पैदा हुआ है और उसे इम स्वस्थ, सुखी, शक्तिमान और श्रपने ऊपर पूर्ण नियन्त्रण रखने की शक्ति से युक्त बनाकर छोड़ेंगे। जैसा कि प्रत्येक चेत्र में होता है, विज्ञान में भी जहाँ अनेक वैज्ञानिक विज्ञान की ध्वसात्मक शक्तियों के विकास और उनके प्रयोग से मानवता के सर्वनाश में लगे इए हैं तहाँ अनेक उसे मृत्यु और दु ख के जबड़े से निकालकर शक्ति, समृद्धि श्रीर श्रानन्द के स्रोत तक तक पहुँचाने में प्रत्यनशील हैं श्रीर वही कार्य कर रहें हैं जो किसी समय हमारे ऋषियाँ ने श्राध्यात्मिक तल पर किया था।

मानव-ज्ञान की यात्रा में एक एक इच भूमि पर आगे बढ़ने के लिए न जाने कितने प्रयत्न, कितने बिलवान किये गये हैं और किये

जा रहे हैं। एक-एक प्रहमएडल की लोज वर्षों से लगे हैं, सूर्य रश्मियों का पुथक्करण और उनकी शक्तियों का अनुसन्धान किया जा रहा है, इतिहास के प्रस्तर खरडों में प्राण फूँका जा है। हजारों वर्ष पूर्व पल्लवित सम्याताम्त्रों की खोज की जा रही है। मनोविज्ञान के नृतन प्रयोगों ने शिक्त्या कला में क्रान्ति कर दी है। पृथ्वी के दुर्गम स्थल मानवीय साहस के पदाघात से कम्पित श्रीर ध्वनित हैं। उत्तर श्रीर दिच्या ध्रुवों की लोज में कितने ही साहसी अन्वेषकों ने भ्रसीम कब्ट सहे हैं, कितनों ने प्रायादान किया है। पर उसके सम्बन्ध में ये हमारी शानयात्रा को एक मजिल श्रागे पहुँचा गये हैं। हिमालय के दुर्गम शिखरों पर मानव के प्राणों की बाजी लगी हुई है। गौरीशकर श्रौर कंचनज्या, नन्दादेवी श्रीर नगा पर्वत को विजय करने की श्रकांचा, श्रगणित बलिदानों के बाद भी, निरन्तर प्रयत्नशील है। यद्यपि श्रभी तक हिमालय का केवल कामट नामक एक श्रा ही विजित किया जा सका है श्रीर गौरीशकर (एवरेस्ट), नंगा पर्वत इत्यादि के विजया-भिमान में बार-बार प्राचों की बिल देनी पड़ी परन्त्र श्रारोही बिलकल निराश नहीं है, उनके प्रयत्न बराबर जारी हैं। # 9 नह ५ से आज तक नगा पर्वत पर ही आरोहण के अनेक प्रयत्न किये जा चुके हैं। ममेरी नामक साहसी अगरेज ने १८६५ में पहली बार एक गोरखे की लेकर नगा पर्वत पर चढ़ने की चेक्टा की। वह २१००० फ़ट की ऊँचाई तक पहुँचा श्रीर डायका ग्लेशियर तक गया किन्तु वहाँ से लीट न सका। [नगा पर्वत के विशाल हिमस्तम्म पर यह मानव का पहिला बिलदान था। चैतीस वर्ष तक फिर किसी ने चूँन की। १६३२ ईं में जर्मन पर्वतारोही हर मरकल के श्रिधनायकत्व में जर्मन श्रीर श्रमेरिकन अवकों के 'एक वल ने श्रारोहण का प्रयत्न किया। महीनों तक वर्फ तुफान श्रीर श्रसीम कठिन।इयों का सामना करने के

<sup>#</sup> २६ मई १६५६ को एवरेस्ट या सर्गमाथा पर बिटिश प्रारोहीवृक्ष के श्री तेनसिंह शेरपा और कर्नल हिलेरी ने प्रथमवार चढ़ने में सफलता प्राप्त की !—लेखक

बाद २३१७० फुट की ऊँचाई तक पहुँचने में सफलता प्राप्त हुई। १६३५ में इसी दल के कुछ प्रमुख सदस्यों ने कुछ ग्रीर श्रारोहियों के साथ पुन श्रारीहरा का प्रयत्न किया पर २३००० फ़ुट से ऊपर न जा सके श्रीर इस श्रारोहण में प्राय सभी प्रमुख श्रारोही नष्ट हो गये, १६३७ ई॰ में डा॰ कार्लंबेन की श्रध्ययाता में पुनः श्रारोह्या की चेच्टा की गई किन्तु इस बार फिर तुषार स्तूप के पतन से एक सदस्य को छोड़ कर सब काल कलवित हुए । श्रव तक नगा पर्वत के आरोहण में जितनी प्राण हानि हुई है उतनी-किसी श्रौर किसी श्रग के आरोहण में नहीं हुई । ससार के सबसे उत्तुग श्रग गौरीशकर या एवरेस्ट पर सबसे पहला श्रमियान १६२१ में हुआ। उसमें डा० केलस जैसे कुशल आरोही की मृत्यु हुई पर दल के नेता कैप्टन जी० बी० बूस ने २७३०० फ्रट की ऊँचाई तक आरोह्या करने में सफलता प्राप्त की ! वूसरे साल, १६२२ ई० में, एक दल ने फिर प्रयत्न किया पर वह पूर्यातः विफल हुन्ना श्रीर एक विशाल हिमलएड केपतन के करण दबकर, सातव्यक्तियों को प्राग्यदान करना पड़ा । १९२४ में ब्रिगेडियर-जेनरल ब्रुच की श्रध्यज्ञता में श्रत्यन्त कुशल श्रारीहियों का एक दल श्रारोहण के लिये रवाना हुआ। इसमें मेलोरी श्रीर इर्विन-जैसे कुशल श्रारोही थे। कहा जा सकता है कि यह श्रारोहरा सफल हुआ। द जून को मेलोरी स्त्रीर इर्विन गौरीशकर श्रग के मस्तक पर चढ गये । २६८०० फुट पर गड़े तम्बू से लोग दूरवीन के सहारे यह श्रद्भुत हर्य देख रहे ये। दुर्जय प्रकृति पर आज मानव ने विजय प्राप्त की थी, पर विजयी आरोही-दय पुन. लीट न सके । लीटने के पूर्व ही शिखर पर मीषण श्रांधी श्रा गई श्रीर रात को बहुत देर में शात हो पाई। श्राँधी चल रही थी श्रौर निरन्तर तुषार-पात हो रहा था। इसीलिए शीवता से दोनों की प्राण्रचा का प्रयत्न न किया जा सका और उन्हें वहीं हिम समाधि लेनी पड़ी । १६३३ में फिर एक शक्तिशाली दल ने श्चारोहरा का प्रयत्न किया। इस प्रयत्न में ब्रिटेन की राजकीय भौगोलिक

परिषद (रायल ज्योगाफिकल सोसाइटी), योख्प की आल्पस समिति तथा हिमालय क्लब-जैसी संस्थाओं का पूर्ण सहयोग था श्रीर प्रस्यात ब्रिटिश श्रारोही श्री रटलिज इस दल के नामक थे। वहीं बड़ी तैयारियाँ की गई । २७४०० फ़ट ऊँचाई तक चढ़ने में सफलता हुई पर प्रचड भौमा-वात श्रीर भयंकर तथारपात के कारण श्रन्तिम श्र्म पर न पहुँचा जा सका। १६३७ में भी प्रयत्न किया गया। इतने प्रयत्न के बाद अब कहीं सफलता मिल सकी है। वैसे तो हवाई जहाज इन चोटियों के ऊपर उड़ने में सफल इए थे पर मनुष्य के चरगा चिह्न पर्वत के मस्तक पर पहुँच कर पुन लौट आये हों ऐसा अब जाकर हो सका है। उत्तुग पर्वत श्रुगों के आरोह्या में मनुष्य के साहस की पूरी परीखा हो जाती है। यह कोई सरल कार्य नहीं। ऋधिक ऊँचाई पर वातावरण का धनत्व कम हो जाता है, हवा में प्रायावाय-श्राक्सिजन-की कमी हो जाती है। साँच लेने में कठिनाई होती है। फेफड़े खराब हो जाते हैं. भयकर शीत के कारण रुधिरवाहिनियाँ फट जाती हैं। चट्टानें खिसकती हैं, मथकर ऋषियाँ चलती हैं, तुषारपात होता है। ऐसी मयकर कठि-नाहर्यों भी मनुष्य के साहस को भगनहीं कर पाती हैं। मनुष्य पराजय स्वीकार करने को तैयार नहीं।

क्या इस प्रकार के कार्य, जिसमें मौत के जबड़े में प्रवेश करके मानव ने जीवन की दीचा ली है, सच्ची महत्वाकाचा, सच्ची उच्च-भिलाषा के बिना सम्भव है ? जैसे पखहीन पच्ची उक्र नहीं सकता उसी प्रकार जिसमें महत्वाकाचावा उच्चाभिलाषा नहीं है वह कभी परिस्थि-तियों से ऊपर उठने, दुर्जय किठनाइयों को पराजित करने में सफल नहीं हो सकता। उच्चाभिलाषा का तो अर्थ ही है कि हम अपनी वर्तमान अवस्था के ऊपर उठकर रहेंगे, हम अपनी पशुता पर विजय प्राप्त करेंगे, हम अन्धकार और जहता के निद्रामय जीवन से निकल कर प्रकाश और चेतना के जीवन में प्रवेश करेंगे। जब उच्च सकल्प के भावावेश से मन का स्पर्श होता है तब उसमें हदता आती है और

निर्मलता एव पवित्रता का उद्भव होता है। तब अपवित्रता, हीनता की काई अपने-श्राप कटने लगती है। जब मनुष्य को अपनी अन्तः-शक्तियों का श्राभास मिलता है तभी वह श्रपनी हीन स्थिति से श्रमन्त्रष्ट होकर उससे ऊपर उठना चाहता है। श्रपवित्रता, श्रशक्ति श्रीर हीनावस्था श्रप्राकृतिक, पाशविक, माल्म पढ़ती हैं क्योंकि वह पाश्चिक ही हैं। इसी ज्ञान से अपवित्रता और हीनायस्था में द ख का श्रनुमव होता है, मन व्यथित होता है, जपर उठना चाहता है। जैसे शमी में आग छिपी होती है वैसे ही मनुष्य में अनन्त सम्भावनाएँ श्रीर शक्तियाँ छिपी हैं. उच्चामिलावा इन प्रच्छन मानवीय शक्तियों के द्वार खोल देती है। इसी के पखों पर मनुष्य आकाश में उड़ता है. समुद्रों की छाती चीर कर पृथ्वी के श्रोर छोर को एक कर देता है, पहाड़ों के सिर पर पदाधात करता है। कोई भय, कोई खतरा, कोई कठिनाई, कोई सकट उसका दम नहीं तोड़ सकता। उच्चामिलाषा मानों मानव की विव्य-ईश्वरीय-शक्तियों की मौतिक जगत पर विजय की बोबया है। इसीलिए इसके बिना कोई भी श्रेष्ठ कार्य समय नहीं। एक एक देश ने अपनी स्वतन्त्रता के लिए लच्च-लच्च प्राचौं की श्राहति दी है। घर से उपेचित, समाज से तिरस्कृत होकर भी हजारों ने सामाजिक करीतियों के विरुद्ध निन्तर युद्ध किया है, आज भी कर रहे हैं। जहाँ कोई देखने वाला नहीं, सुनने वाला नहीं, उन स्थानों पर भी यशालिप्सा से दूर रह कर, कर्चव्य की वेदी पर अगिशत मानवों ने प्राग्रोत्सर्ग किये हैं। दीन-दुखियों की सेवा, दरिद्रों के उप-कार, रोगियों की परिचर्या श्रीर दलितों के सुख सवद्व न में कितनों ने अपना जीवन लगा दिया है या लगा रहे हैं। क्या ये सब कार्य आत्मा की सच्ची प्रेरणा श्रीर सच्ची महत्वाकांचा के बिना सम्भव हैं। ससार में जो प्रकाश, जो उन्नति, जो स्नानन्द है इसी कारण है। उच्चा-भिलाषा विजिक्त, श्रञ्जलाबद्ध, श्रात्मा की मुक्ति की घोषणा है। इसके द्वारा इम जीवन में शक्ति श्रीर प्रकाश का श्रावाहन करते हैं।

## सकल्प बल

सकल्प श्रीर विचार, तत्वत', एक ही हैं। सामान्य श्रवस्था में विचार श्रमूर्त होते हैं। इस सकल्प में विचार को घनत्व-प्राप्त होता है। ऐसा भी कह सकते हैं कि इद वा संघटित विचार ही सकल्प हैं। इनमें विचार के साथ सूद्म भावना का भी मिश्रण होता है। सङ्गल्प विचार की श्रपेचा कम श्रमूर्त हैं। सघनता के कारण कार्य से, जिसे विचार का स्थूलीकरण कह सकते हैं, सकल्प का निकट सम्बन्ध है। जब विचार कार्य की श्रार श्रयसर होने लगता है तब सकल्प का रूप प्राप्त करता है।

विचारों की शक्ति प्रवल है। विश्व में शक्ति के जितने भी साधन हैं उनमें विचार की शक्ति सबसे अधिक है। चैतन्यवाही होने के कारण उसकी गति अप्रतिहत है। जो वस्तु जितनी ज़ है उसमें शक्ति का प्रवाह उतना ही कम है। जो वस्तु जितनी ही सूच्म या चेतन है उसका वल भी उतना ही अधिक है। पत्थर में ज़द्दता का घनत्व मिट्टी से अधिक है, मिट्टी में उसकी अपेचा ज़दता कम और चेतना अधिक है इसलिए उसमें और भी अधिक शक्ति का अधिष्ठान है। इसलिए वह अधिक उपयोगी और बलवान है। जल से वाष्य, वाष्य से वायु, वायु से आकाश, आकाश से प्रकाश, प्रकाश से विद्युत में जहता कम और चेतना अधिक है। इसलिए एक की अपेचा दूसरा अधिक शक्तिमान है। प्रकाश की गति एक मिनट में लाखों मील की है किंतु विचार की गति उससे भी अधिक है।

विचार से कपन श्रीर उससे तरमें उत्पन्न होती हैं। प्रत्येक विचार एक विशिष्ट प्रकार की लहर उत्पन्न करता है श्रीर मनुष्य का मस्तिष्क श्रपनी सजातिय तरमों को प्रहण करता रहता है। जैसे एक श्रादमी क्रोधावेश में है तो क्रोध की तरमें उससे टकराती हैं, दूसरा स्नेह श्रीर सहानुमृति के विचारों से भर रहा है श्रीर याद उस दिशा में उसके

विचार हद हैं तो वैसी विचार तरंगें उसे स्पर्ध करती हैं। कभी हद विचारों से निर्गत एक तरग दुर्बल मन वाले व्यक्ति के विजातीय वि-चार को भी दवा देती है। जैसे एक आदमी में भावनाएँ अञ्झी हैं पर विचार विखरे हुए और शिथिल हैं तो दूसरी बुरे या विरोधी विचा-रों की तरगें उसे पराजित कर लेती हैं इसीलिए हम अपने चारों ओर ऐसे बहुसख्यक व्यक्तियों का समुदाय पाते हैं जो यो सवाधय हैं पर जी-वन में कोई बड़ा कार्य नहीं कर पाते। इसका कारया यह है कि उनका मन दुव ल हैं, उनके विचार शिथिल और शक्तिहीन हैं और उनमें विचारों की हदता नहीं रह गई है।

इस विश्लेषण से एक ही निष्कर्ष निकलता है कि जिनमें सच्ची
महत्वाकाला है, जो अपनी प्रच्छल शक्तियों का विकास करके अपने
लिए और वूसरों के लिए कल्याण की सृष्टि करना चाहता है, जिसे
कपर उठना है, उसे विचारों की शक्ति और महत्व का जान होना
चाहिये। मनुष्य का जो कार्य-व्यापार है सब उसके विचार का ही स्थूल
रूप है। अध्यात्मविद्या में तो यह भी माना गया है कि समस्त वाह्म
जगत् अन्तर्जगत का प्रतिविग्व मात्र है। समस्त सृष्टि विचार का परिणाम है। एक एक कार्य, एक एक वस्तु एक-एक विचार का परिरूप अथवा प्रतीक मात्र है। अनिवंचनीय अव्यक्त ब्रक्ष की शक्ति का
स्फुरण भी इच्छा से ही हुआ। उसने विचार किया और एक से अनेक
हो गया। वही उत्पादक शक्ति प्रत्येक मनुष्य में है क्योंकि मनुष्य में
भी परमकर्ता का चैनन्यांश है। इसी चैतन्याश की अनुभूति या जागरण मानव का सच्चा उत्थान है।

मानव जो भी, जैसा भी विचार करता है वैसा ही बनता है और वैसा ही दूसरों को बनाने में सहायता करता है। यदि हम जान लें कि हम चिक्त में उदय होने वाले प्रत्येक विचार से अपने साथ ही ससार को भी अच्छा या बुरा बना रहे हैं तो हम उस उत्तरदायित्व की कुछ कल्पना कर सकेंगे जो मानव होने के नाते हम पर है। इस लोग प्राय. समभते हैं कि जब तक हम कोई बुरा कर्म नहीं करते तब तक मन में यदि कोई द्षित विचार श्रा ही गया तो कोई विशेष हानि नहीं। यह गलत भारणा है। प्रत्येक विचार, जो मन में उदय होता है, बिजली के सामान प्रचन्ड शक्ति से पूर्ण है इसलिए मनुष्य यदि कोई भी खुद्र विचार मन में आने देता है तो न केवल वह अपने मन को उर्बल करता श्रीर बरे कार्यों की श्रोर श्रपने की प्रवृत्त करने का बीज बोता है बल्कि विश्व के प्रत्येक प्राची के जीवन को विधाक्त करने का भी श्रपराध करता है। वह उस वातावरण में श्रत्यन्त विषेते श्रीर घातक कीटाग्राखों की परम्परा ध्रारम्भ करने के सामान है जिनमें हमें श्वास लेता है। कोई मनुष्य विचारों से एक चर्ण रिक्त नहीं रह सकता। वह प्रतिदिन अपने मस्तिष्क के चेतना-केन्द्र से अगणित विचार तरगें बाहर भेजता है श्रीर ग्रहण भी करता है। इसमें श्राप उस हानि का कुछ श्रनुमान कर सकते हैं जो बुरे, हीन, दुर्बल, श्रस्वस्थ श्रीर श्रकल्यासकारक विचारवाला श्रादमी श्रपना श्रीर समस्त विश्व का करता है। इसी प्रकार उसके विचार अच्छे हुए तो वह अपना तथा व्सरों का कितना कल्याण-साधन कर सकता है, इसका अनुमान करना भी कुछ कठिन नहीं।

मस्तिष्क की शक्ति से ही हम गिरते और उठते हैं, खड़े होते और चलते हैं। विचार की तींब्र शक्ति से ही सब काम होते हैं। जो अपने विचारों के खोत को नियन्त्रित कर सकता है वह अपने मनोवेग पर भी शासन कर सकता है। ऐसा व्यक्ति अपने सकत्म से बुद्धावस्था को यौवन में बदला दे सकता है। रोगी को नीरोग कर सकता है। मन में सदा सिद्धावारों को स्थान देने से मनुष्य अपनी विपुल आत्माशक्ति को प्रत्येच्च कर सकता है। उसमें सोई हुई असीम शक्तियाँ जाग उठती हैं। प्रत्येक उच्च कार्य करने की शक्ति का ब्रानुमव होता है। उसी अंध्व सकत्म से शरीर के समस्त जीवकोष्टक (सेल्स) इद एव शक्तिमान होते हैं, धारणाशक्ति सजीव होती है। शक्ति

का श्रन्त स्वरूप चेतन श्रीर बाह्य रूप गतिमान है। अर्थात् उसमें चैतन्य श्रीर गति दोनों हैं। विचार शक्ति संसार को चेतना प्रदान करती है। विचारों का स्त्रोत मन है श्रीर जिस मन्थनकारी यन्त्र की सहायता से विचार मन से नि.स्त होते हैं वह मस्तिष्क है। यद्यपि विचार मानव दृष्टि से श्रदृश्य हैं परन्तु उनकी श्रद्भुत शक्ति को सब ने स्वीकार किया है। श्रमेरिका श्रीर युरोप के बहुत से डाक्टरों ने सकलपशक्ति से मानसिक एव स्नायविक रोगों की चिकित्सा में पर्याप्त सफलता प्राप्त की है। इस प्रकार की साइकोथिरैपी या प्राचाचिकित्सा का प्रसार वहाँ दिन-दिन अधिक हो रहा है। जीर्या रोगों में अपनी मन शक्ति का प्रभाव रोगी के ऊपर डालते हैं श्रीर उसके दुर्बल मन को सबल कर रोग से लड़ने को उसकी शक्ति में वृद्धि करते हैं। क्या श्रापने स्वय यह दृश्य सैकड़ों बार नहीं देखा है कि एक श्रानन्ददायक वा ग्रभ विचार के मन में आते ही चेहरा ग़ुलाब के फूल की तरह खिल उठता है. श्रीर भय के कारण वही चेहरा एकदम पीला या नर्जीव पड़ जाता है। शोक-समाचार सुनने से भूख बन्द हो जाती है, क्रोध एव चिक्रिचिडेपन से मुँह का स्वाद बिगड़ जाता तथा श्रांते निर्धल पड़ जाती हैं। इन बातों से आप शिचा ले सकते हैं कि शुभ, उन्नत श्रीर कल्यायाकारी विचारों से मानव-शरीर श्रिधिक सन्नम एव निरोग रहता है तथा जीवन-युद्ध में सफलता प्राप्त करने की अधिक श्चाशा की जा सकती है।

श्राप समक्ष सकते हैं कि विचारों के रूप में कैसी सूदम शक्तियाँ मनुष्य में भरी पड़ी हैं। इन विधारों को हद करके, सघटित करके मनुष्य सकल्पबल से अपनी काया पलट सकता है विश्व को बदल सकता है इससे यह भी समक्ष सकते हैं कि क्यों निराशा पाप है, श्रौर क्यों श्राशा श्रौर विश्वास सजीवन रस का काम करते हैं, जो सोचता है कि मैं अभागा हूँ, मुक्ते प्रभु ने भाग्यहीन बनाया है, मेरे भाग्य में दु.ल ही लिखा है, वह धन श्रौर सुविधाएँ पाकर भी दुखी रहेगा। जो अपने को असमर्थ और अभागा मानता है, समस्ता है उसे सीमाग्यशाली बनाने में कोई समर्थ न होगा। स्वय मनुष्य के सियाय किसी में यह शक्ति नहीं है कि उसे शान्ति और सुख दे सके। हम जो श्रन्दर से हैं, उसी के श्रनुरूप बाहर भी बनेंगे। यदि हमारा मानस दरिद्र है तो चाहे हमारे चतुर्विक ऐश्वर्य का सागर लहराता हो, हम इरिद्र ही रहेंगे। इस में से प्रत्येक ने इस बात का अनुभव किया होगा कि बहुत से व्यक्ति धन-सम्पन्न होकर भी मानसिक हिष्ट से श्रात्यन्त विपन्न हैं। जैसे गधे पर श्रशार्फियाँ लही हों तो उसे क्या, वैसे ही जब मन गरीब है तो धन होने से क्या ? इनके विरुद्ध बहुतेरे व्यक्ति गरीब होकर भी द्वाय के धनी होते हैं। वे ही सच्चे धनी हैं क्योंकि कोई ऐसी श्रापदा, कोई ऐसा सकट नहीं है जो उनकी मन शक्ति की उनके मानसिक सन्तरान और शान्ति को नष्ट कर सके। उस मन्ध्य के लिए कोई उपाय नहीं है जो माने बैठा है कि मैं श्रमागा ही जन्मा हैं श्रीर श्रमागा ही मरूँगा । उकस्प बल से पूर्वा मनुष्य कहेगा कि जन्म लेना मेरे वश में न था, मरना मेरे वश में है। चाहे मैं श्रमागा जन्मा होर्ऊं पर भाग्यवान होकर मरना सर्वधा मेरी शक्ति में है।

ऐसा व्यक्ति जो बनना चाहता है वैसे ही विचारों से अपने अन्तर को भरता है। वह वही घोचता है, वही पढ़ता है, वैसे ही बातें करता है। इससे संकल्प बल बढ़ता जाता है, उसके निजी विचार पुष्ट और शक्तिमान होते हैं और ये अन्य पुष्ठों के सकल्पबल से उत्पन्न स्वजातीय तरंगों को महत्य करके अपनी शक्ति मितिदन बढ़ाते हैं। कुछ दिनों में इतना आत्मबल उत्पन्न हो जाता है कि सैकड़ों व्यक्तियों के अनुचित विचारों अथवा कार्यों के विदद्ध अकेले भी खड़े हो सकते हैं।

चकल्प से आत्मप्रेरणा का घनिष्ट सम्बन्ध है। आत्मप्रेरणा में विजली से मी अधिक शक्ति है। यदि आप प्रतिदिन विश्वासपूर्वक मावना करते रहें कि मैं नीरोग हूँ, रोग के कीटणु मेरे शरीर से नष्ट

हो रहे हैं शक्ति मुफ्तमें भर रही है, शुद्ध रक्त तेजी से इमारे शरीर में दौड़ रहा है श्रीर मैं प्रतिच्चरा बलवान हो रहा हैं तो इसे निश्चित समक्त लें कि आप कभी बीमार न पड़ेंगे और स्वस्थ रहेंगे। यदि आप विद्यार्थी हैं और कोई विषय आपको कठिन जान पड़ता है, आप उसमें कमजोर हैं तो श्राज ही सकल्प कीजिए कि इस दुवेंलता को पराजित करके रहुँगा। उसके हाथों पर स्वीकार करने से इन्कार कर दीजिए। भावना की जिए कि आपके अन्दर आवश्यक जमता का उदय हो रहा है। स्रापकी दुर्बलता द्र हो रही है। स्राप स्रवश्य उस विषय पर श्रिधिकार कर लेंगे। जिस विषय में श्राप कमजोर हो उसी में लड़ाई ठानना सच्चा पौरूष है। उससे मागिए नहीं, पीठ न दिखाइए, उसका सामना करने श्रौर उस पर विजय पाने का निश्चय कीजिए। सफा-लता आपकी है। कोई विषय कितना ही कठिन प्रतीत होता हो, हद निश्चय और सकल्प में वह शक्ति है जो उसे पानी कर दे सकती है। श्राचार्य विनोबा ने एकाएक श्रारबी-जैसी कठिन माना सीखने का निश्चय किया श्रीर बहुत थोड़े समय में उस पर श्रधिकार कर लिया। मनुष्य की वास्तविक दुर्बलता यह है कि वह इच्छा तो करता है पर पर्याप्त इच्छा नहीं करता-इच्छा को प्रवल नहीं बनाता १ 'हो जाय तो ठीक नहीं तो नहीं सही', वाली उदासीन मनोबूत्ति से कमी जीवन में सफलता नहीं मिल सकती । दुर्बलतात्रों के प्रति आक्रामक बने बिना, उनके समूल विनाश के निश्चय के बिना, सकल्प सगठित किये बिना जीवन-युद्ध श्रसफल इच्छाश्रों और प्रयत्नों की कहानी मात्र रह जायगा ।

लिली एलेन ने लिखा है कि किसी पहाड़ी के पादतल में एक छोटी नदी बहती थी। किसी समय बह भरी-पूरी रहा करती थी। एक ऊँची पहाड़ी से निकलकर समुद्र में जा मिली थी। किन्तु इस समय सूख कर चीपा हो गई थी, उसकी पुरानी शक्ति का लोप हो गया था। उसके अस्तित्व की श्रोर कोई क्यान भी न देता था। एक दिन

कोई विचारवान मनुष्य उधर से गुजरा, उसने इस नदी पर ध्यान दिया श्रीर सीचा कि यदि इसके जल का नियत्रण उचित दग से किया जाय तो इसमें फिर से वेग और शक्ति उत्पन्न की जा सकती है और इसे उपयोगी बनाया जा सकता है। उसने इस काम को अपने हाथ में लिया। बाँध वेँधयाये, बड़े बड़े हीज बनवाये। उसने इजिनयर श्रीर यनचिक्कियों का प्रवन्ध किया। थोडे ही समय में वह छोटी नदी, जो बहुत समय तक मुद्दी पड़ी थी. बड़े वेग से बहने लगी। फल-स्वरूप उसमें सैकड़ों चिककयाँ चलने लगी जिनमें खाटा पिसकर लोगों को मिलने लगा, बड़े-बड़े कुएड पानी से भरे जाने लगे, जिनसे जनसमूह को पर्याप्त जल मिलने की सुविधा हो गई स्त्रीर कई बिजलीधर चलने लगे. अनेक करवे प्रकाश में जगमगाने लगे । यह चमत्कार कैसे सभव हम्रा ! इसीलिए कि एक मनुष्य ने श्रपनी विचार-शक्ति का उपयोग किया। सैंकड़ों आदिमयों ने उस नदी को देखा था किन्त कुछ न कर सके थे। उनमें न कल्पना थी, न बुद्धि। इसके विपरीत एक व्यक्ति ने उसकी मीतरी शक्ति का अनुभव किया और जैसा चित्र मन में बनाया उसे कर दिखाया। मन भी इस छोटी नदी के समान इधर-उधर निरर्थक बहुता रहता है और साधारगतः मनुष्य को उसकी शक्ति का पता भी नहीं चलता। जो उसकी शक्ति को जानते हैं वे उनका श्रेष्ट जपयोग कर लेते हैं।

बाइविल में कहा गया है—'यदि वास्तव में, सचाई के साथ, द्वम मेरी बोज करोगे तो मैं निस्सन्देह तुमको मिलूँगा। यदि सचाई के साथ तुम मुक्तसे कोई वस्तु माँगोगे तो 'वह तुम्हें अवश्य दी जायगी। दूँदो, मैं तुम्हें अवश्य मिलूँगा। दरवाजा खटखटाश्रो, वह तुम्हारे लिए अवश्य खोला जायेगा। जो माँगता है वह पाता है' प्रसिद्ध विचारक एडयर्ड कारपेंटर लिखता है—'मन को शान्त रक्लो, इस बात का अनुभव करो कि ससार वहा सुन्दर है और उसमें बहे-बहे अमूल्य रत्न भरे हैं। जो तुम्हारे हृदय मं है, जो तुम चाहते हो, जो तुम्हारी प्रकृति के अनुकृत है यह सब ससार में भरा हुआ है तुम्हें श्रवश्य मिलेगा ।' इन सब में भी हद संकल्प की महिमा बताई गई है। जो कुछ तुम सचाई से माँगोगे, श्रवश्य मिलेगा। यह ईश्वरीय श्राश्वासन है। जो कुछ इमारी श्रात्मा की प्रेरणा है, जो कुछ इमारा दृदय चाहता है, वह सब हमें मिल सकता है, प्रत्येक व्यक्ति को वह मिल सकता है। धर्त इतनी सी है कि हम उसके लिए सच्ची इच्छा करें, हद सकल्प करें, उसमें श्रपने मन को पूर्णता नियोजित कर दें।

सैकडों वर्ष पूर्व एक महात्मा ने कहा था- मनुष्य जैसा है, अपने विचारों से बना है।' उपनिषद् का वचन है-- मन एव मनुष्यागां कारण वन्धमोत्तयो.' (मै॰ उ॰ ६।३४) । मनुष्य के बन्धन (पराधीनता) श्रीर मोक्ष ( खतन्त्रता) का कारण मन ही है। श्रपने विचारों को इड करके व्यक्ति बन्धनों से मुक्त हो सकता है, स्वतन्त्रता प्राप्त कर सकता है, श्रीर श्रपने विचारों से ही वह श्रपने को बन्धन में बाँधता है। स्वतन्त्रता श्रीर सुल प्राप्त करना मनुष्य की श्रपनी इच्छा, श्रपने सकल्प बल पर निर्भर है। यदि हमारी आत्म-प्रेरवाएँ हीन और अशुद्ध होंगी तो हम भी हीन बन जायेंगे, यदि हमारी प्रेरणाएँ उच्च और विव्य होंगी तो हम सबल श्रीर सुखी होंगे । एक सन्त पुरुष का बचन है कि "जी कुछ सत्य है, जो कुछ प्रामाणिक है, जो कुछ न्यायपूर्ण है, जो कुछ प्रेममय है अर्थात् जिसमें भेष्ठता श्रीर उच्चता विद्यमान है, उस का विचार करो।" कमी किसी अवाखनीय विचार को अपने पास न फटकने दीजिए। उदासी श्रीर हीनता, राग श्रीर दु.ख के विचार मन में न ग्राने बीजिए। विश्वास रिखए, ग्राप में पूरी योग्यता है। ग्राप ग्रपने मन को अञ्छे से अञ्छे दग पर सम्पादन कर सकते हैं। श्रापका जीवन विजय के लिए है। श्राप श्रपनी महत्वाकां जाश्रों को मरभाने न दीजिए। विचारों को खच्छ श्रीरसक्ट कीजिए, सकल्प बल को जाग्रत कीजिए। हृदय को आशा श्रीर श्रानन्द के राज्य में प्रवेश करते दीजिए।

## अध्यवसाय

किसी कार्य के सिद्ध होने तक, निरन्तर प्रयत्न करने को श्रध्यवसाय कहते हैं। अध्यवसाय में उद्देश्यसिद्धि के लिए परिश्रम और निरन्तरता दोनों तत्व समिलित हैं। इसका प्रेरक गुण उत्साह है। बहुत से व्यक्ति किसी कार्य को प्रारम्भ करते हैं। श्रारम्भ में उसके लिए खूब उत्साह भी रहता है. अस भी करते हैं. परन्तु शीव फल सिद्धि न होने, बाह्य उत्तेजन न मिलने भ्रथवा कठिनाई आ जाने के कारण उसे छोड़ देते हैं। फिर दूसरा कार्य आरम्भ करते हैं, और उसका अन्त भी इसी प्रकार होता है। धीरे-धीरे उनका स्वभाव ही पड़ जाता है कि कार्यारम्म में उत्साह, मध्य में शिथिलता श्रीर ग्रन्त में उदासीनता उनके पल्ले पहती है। इस प्रकार के आदमी जीवन में कभी सफलता नहीं प्राप्त कर सकते । उनका श्रारम्भ सदैव दर्शनीय होता है किन्तु श्रन्त निराश में होता है। ऐसे आदमी प्रत्येक समाज में हर जगह मिलते हैं। वे अपने जीवन के अनुभव सबको, विशेषतः युवकों को, सुनाने को तैयार रहते हैं श्रीर उनके उत्साह पर 'ब्रोक' का काम करते रहते हैं। जीवन में रोना ही इनका हिस्सा है। जब किसी समाज, जाति या देश में ऐसे मनुष्यों की सख्या बहुत बढ़ जाती है तो उसका सामूहिक चरित्र निर्वल हो जाता है। आज हमारे देश की ऐसी ही स्थित है। इसलिए उच्च दर्शन, उच्च सास्कृतिक श्राधार, उच्च श्रीर जगत की अत्यन्त प्राचीन सम्यता की विरासत हमारे पास होते हुए भी हमारा जातीय जीवन श्रीर जातीय चरित्र शिथिल श्रीर शक्तिहीन पह गया है। सार्वजनिक जीवन में हमारे कार्यारम्म के उत्साह के लिए एक शब्द श्राजकल बहुत प्रचलित है-'सोडावाटरी जोशा।' शब्द बहुत सुसरकत या साहित्यक नहीं है पर उसका व्यगार्थ ध्यान देने योग्य है। सोडा-बाटर की बोतल जब खोली जाती है तो जोर से उफ्रनाती है पर

वो मिनट में सब शान्त हो जाता है। हमारे कार्य कुछ इसी प्रकार के होते हैं।

जहाँ अध्यवसाय नहीं है तहाँ लच्य की अंग्ठता मी प्राय निर-र्थक है। जिस कार्य के पीछे महत्वाकाचा और सकत्य के साथ अध्य-वसाय नहीं है उसके पूर्ण होने की आशा नहीं की जा सकती। वस्तुत अध्यवसाय सकत्य की सति है। सङ्कल्य-बल का अनुमान भी अध्य-वसाय से ही लगाया जा सकता है। यह भी कह सकते हैं कि सङ्कल्य का स्थूल या कार्यमय शरीर अध्यवसाय है। वह सकत्य का कार्यानु-वाद है।

प्रसिद्ध अग्रेजी लेखक जान्सन ने कहीं कहा है कि 'स्फलता के लिए दस सैकड़ा आत्मप्रेरणा या आत्मस्पूर्ति और नब्दे सैकड़ा परिश्रम ('टेन परसेपट इन्सिपरेशन एयड नाइयटी परसेयट पर्सिपरेशन') की आवश्यकता होतो है।' संसार में सब में असाधारण प्रतिमा नहीं हुआ करती, इसलिए उसके उपयोग की आशा सबसे नहीं की जा सकती, पर परिअम, अध्यवसाय प्रत्येक स्वस्थ व्यक्ति सहज ही कर सकता है, यदि वह मन पर अकुश रखे, अपनी मानसिक शक्ति को शिथिल न होने दे और शरीर को अम का अम्यस्त बनावे।

निरन्तर श्रम या श्रध्यवसाय का प्रेरक गुण उत्साह है । उत्साह कार्य का प्राण् है। यदि किसी कार्य में निरन्तर उत्साह न हो तो श्रध्यवसाय या निरन्तर श्रम सम्मव नहीं है। उत्साह के कारण ही मन श्रीर कार्य का योग होता है यह मन श्रीर कार्य (जिसे विचार या सकल्प का शरीर कहना चाहिए) के बीच की कड़ी है। ऐसे उत्साह युक्त श्रम का श्रानन्द श्रद्भुत है। जान्सन ने श्रम के स्थान पर 'पर्सिपिरेशन' श्रथवा पसीना (श्रम बन्दु) शब्द का प्रयोग किया है। जिस श्रम में शरीर का श्रीर मन का पूर्ण योग होता है वही वास्तविक श्रम है। पसीने की कुमाई या पसीने की मेहनत के पीछे जो गहरी झातम- दुष्टि होती है वह श्रनुभव का विषय है। श्रेक्सपियर कहता है—

'जिस परिश्रम से इमें छानन्द पात होता है, वह हमारी व्याधियों के लिए अमृततुल्य है, हमारी वेदना की निश्चित है।' परिश्रम और अध्यवसाय से वह मनुष्य भी उद्देश्य-सिद्धि कर सकता है जिसमें उस कार्य के लिए जन्मजात प्रतिभा नहीं है। अध्यवसाय से उसके अनुभव की पूँजी बढ़ती जाती है, उसका आत्मविश्वास बढ़ता जाता है और कार्य-कुशलता में बराबर मृद्धि होती है। नीति का वचन है —

गच्छन् पिपीलिका याति योजनानाम् शतान्यपि,

श्रगच्छन वैनतेयोपि पदमेकं न गच्छति। चींटी निरन्तर चलते-चलते सैकड़ों मील चली जाती है परन्तु तेज उड़ने वाला पिच्यों का राजा गरुड़ सोचता बैटा रह जाय कि हम

तो चुरा भर में पहुँच जायेंगे, जल्दी क्या है, तो बैठा रहने से वह एक पग भी नहीं चल सकता। शक्ति पास रहने से ही कुछ नहीं होता, जब तक हम उस शक्ति का निरन्तर उपयोग करने में श्रसमर्थ हैं तब तक

वह शक्ति हमारे पास रहकर भी न रहने के समान है।

किसी कठिन से कठिन कार्य के पीछे पह जाने वह सरल हो जाता है। 'कार्य वा साध्यामि शरीर वा पातयामि' 'करेंगे या मरेंगे' इस प्रकार का निश्चय करके काम में लगने वाला पहाइ को भी अपने चरणों में अका देता है। निरन्तर अध्यवसाय से साधारण आद-मियों ने भी अपने चेत्र में अद्भुत सफलता पाई है। महात्मा गांधी का नाम न केवल इस देश में वरं ससार के अन्य मागों में भी अत्यन्त अद्धा और सम्मान के साथ लिया जाता है। इनका प्रारम्भिक जीवन बहुत ही मामूली था। पर निरन्तर प्रयक्ष से, तीवअध्यवसाय से, वे इतना ऊँचा उठ गये। उनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि साधारण आदमी भी अध्यवसाय एव हद सकल्प-बल से असाधारण ऊँचाई तक उठ सकते हैं। ससार के प्रतिमावान मनीषियों की माँति उनकी महत्ता जन्मजात नहीं है। उनका जीवब निरन्तर, अविच्छित्र प्रयत्नों से गढ़ा गया जीवन है। एक समय था कि वैरिस्टरी पास करने के बाद भी

श्रदालत में खड़े होकर श्रपनी बात ठीक-ठीक नहीं कह सकते थे।बाद में बड़े से बड़े अधिकारी के सामने स्पष्टतापूर्वक अपनी बात कहने में कोई उनकी समता नहीं कर सकता था। एक समय वे दुर्बल विषयों से वास थे, श्राज उनका चरित्र महान जन समृहों के लिए श्रादर्श बन गया है। मालवीयजी प्रारम्भ में बहुत भूँपू स्वभाव के थे। अञ्छी तरह बोल न सकते थे। बन्द कमरे में बोलने का अभ्यास किया करते थे पर निरतर प्रयत्न से देश के खर्वोत्तम वक्तास्त्रों में से एक हो गये। शेरिडन का नाम श्रापने सना होगा । पार्लमेंट में उसके प्रारम्भिक भाषण की सुनकर एक सम्बाददाता ने व्यग करते हुए उससे कहा- 'चमा कीजिए पर मुक्ते यह कहते दुःख होता है कि यह कार्य श्रापकी शक्ति के बाहर है।' शेरिडन ने निश्चल होकर उसकी बात सुनी। चया भर सोचा श्रीर फिर सिर ऊँचा करके उत्तर दिया-"महाशय, यह काम बिलकुल मेरी चमता के भीतर है श्रीर इसकी सत्यता का प्रमाख शीव आपको मिल जायगा।" तब से वह अपने विषय के अध्ययन श्रीर विचारों की श्रमिव्यक्ति के कार्य में बराबर लगा रहा श्रीर श्रन्त में इतना श्रच्छा वक्ता हो गया है कि जब पार्लमेंट में मारत के श्रमेज गवर्नर-जनरल बारेन देस्टिंग्स के विदद्ध मुकदमा शुरू हुआ तो हेस्टिंग्स के विरुद्ध किये गये उसके भाषयों को सुनकर प्रसिद्ध वक्ता फ्राक्स ने कहा था कि ऐसा भाषण पार्लंगामेंट की समान्य सभा में श्राज तक कभी नहीं हुआ। उसके श्रीर वर्क के भाषणा, इस सम्बन्ध में. ऐतिहासिक हो गये हैं।

प्रत्येक च्रेत्र में श्रापको ऐसे दृष्टान्त बहुत श्रिधिक सख्या में मिलेंगे जिनमें श्राप्यावसाय से मनुष्यों ने श्रपने कार्य में सफलता प्राप्त की है। श्राज के श्रनेक बढ़े बढ़े उद्योगपितयों में से कितनों ने गरीबी में श्रपने कार्य का श्रारम्म किया था पर श्राज लह्मी उनके पाँच घोती है। टाटा, बिड़ला, रामदुलाल इत्यादि के घराने किसी समय बहुत सामान्य श्रवस्था में थे पर निरतर उद्योग, श्रध्यवसाय से श्राज उनके हाथ में धन के प्रचुर साधन था गये हैं। जेम्स हिल ने एक कुली के रूप में जीवन का श्रारम्म किया था पर निरन्तर परिश्रम से ससार के प्रधान धनपतियों में हो गया। उसने लिखा है—"परिश्रम, घोर श्रम, श्रध्यावसाय। इसी में श्रानन्द है श्रीर यही जीवन की सफलता की कुंजी है।" वह २०२२ घरटे तन्मय होकर वधौं काम करता रहा श्रीर सफलता प्राप्त की।

प्रत्येक महान् कार्य के पीछे वधों के निरन्तर अम का हतिहास छिपा होता है। प्रत्येक व्यक्ति ताजमहल को देखकर प्रस्त छोर चिकत होता है पर उसके पीछे कितनों का कितना अम छिपा है इस पर कम लोग विचार करते हैं। मार्डेन ने ठीक लिखा है कि सतत परिअम के द्वारा ही मिश्र के मैदान में पिरामिड तैयार किये गये, सतत परिश्रम के द्वारा ही यदशलम के विशाल छौर मध्य मन्दिर बने, सतत परिश्रम से ही चीन साम्राज्य की सीमा का रच्या करने वाली लम्यी दीबार खड़ी की गई, यादलों से दके श्राल्पस पर्वत पर श्रमियान सम्मव हुए, विशाल श्रीर त्फानी श्रटलांटिक महासागर का मार्ग खुला, जगल छौर पहाड़ों को काटकर नई दुनिया में नगर राज्य और राष्ट्रों का निर्माण हुआ। श्र अइन्ता और एलफेंटा की गुफाओं तथा साँची के स्तूपों की श्रमर कलाकृतियों के पीछे कितना श्रध्यवसाय छिपा है! दुर्गम पर्वतों श्रीर जगलों में बने हुए मन्दिर तथा मठ, जहाँ श्राज वैज्ञानिक सुविधाओं के युग में जाते हुए यात्री का साहस काँपता है, निरन्तर श्रध्यवसाय की कहानी सुनाते हैं।

रामदुलाल एक सामान्य बगाली के घर पैदा हुए थे। छुटपन ही में रामदुलाल के माता-पिता मर गये। दादा थोड़ा-बहुत जो कमाते उसी के सहारे किसी तरह गुजर होता था। बेचारे की शिचा का भी कोई ठीक प्रवन्थ न हो सका। गरीबी के कारण शिचा का कोई साधन ही न था। लिखने को कागज नहीं, कलम नहीं। बालक रामदुलाल केले के पत्तों पर अच्चर बनाना सीखते रहे। जैसे-तैसे

बँगला में गाँव गाँव लिखना सीखा। जीवन कठिनाइयों ख्रीर कहों से पूर्ण था। कमी-कभी मिल्ला के अन्न से पेट भरना पड़ता था। धीरे-धीरे वह एक ब्यापारी के यहाँ पाँच रुपये मासिक पर नौकर हुए। इस व्यापारी का व्यापारिक सम्बन्ध दमदम श्रीर बैरकपुर की फौजी छावनियों के श्रमेजों के साथ था। रोज रुपये उत्ताहने के लिए वे पैदल नौ दस कोस जाते। चाहे वैशाख की धूप हो, सावन की भाड़ी ही या माध का कड़कड़ाता जाड़ा हो, इस काम से उन्होंने कभी जी न चुराया। उन दिनों रुपये वसूल कर श्रकेले कलकता तक श्राने में जान का खतरा भी रहता था, कई बार रात हो जाती तो वह वृत्त के नीचे गरीय यात्री के वेश में पड़े रहते। उनके कार्य से प्रसन्न होकर मालिक ने वस रुपये मासिक पर उन्हें नावों का कारिन्दा नियत किया। उस कार्य में भी दो बार यह दूवते दूवते बचे पर निष्ठापूर्वक कार्य में लगे रहे। वह न केवल कार्य करते थे बल्कि उस व्यवसाय की बागीकियों का श्रध्ययन भी कर रहे थे। किसी कालेज या गूनि-वर्सिटी के छात्र न होकर भी कर्मनेत्र के कठोर शिकागार में वह शिक्षा मास कर रहे थे। जब वह स्टीमर पर बिल बसल करने के काम पर नियत थे तब स्टीमर की बहुत सी बातों का ज्ञान उन्हें हो गया था। जहाजों के द्वारा कैसे माल भेजा जाता है, कैसे जहाज में कैसा माल होता है आदि बार्ते वे जान गये थे। इसी ज्ञान के कारण पानी में डूबे हुए जहाज की कीमत की अच्छी जानकारी उन्हें हो गई थी। जिस जमाने की बात हम कह रहे हैं तब गङ्गा में इबे हुए जहाज नीलाम हुआ करते थे। एक बार उतके मालिक मदनमोहन ने १४००) वेकर उन्हें किसी डूबे हुए जहाज को नीलाम में खरीदने के लिए भेजा। पर रामदुलाल नियत समय के बाद वहाँ पहुँचे-नीलाम की बोली समाप्त हो चुकी थी। जहाज की कीमत का म्मन्दाज उन्हें पहले से था। नीलाम में वह बहुत कम में खुटा था। मन में जहाज की कीमत का अन्वाज लगा कर ज्यादा अर्थात् १४००) देकर उन्होंने जहाज की खरीद लिया । रामवुलाल के ले चुकने के थोड़ी देर बाद एक ऋँग्रेज व्यापारी वहाँ आया और उसे खरीदने का आग्रह किया। अन्त में रामदुलाल ने उसे एक लाख चपये में वेच दिया। इतनी बातें हो गई पर रामदुलाल के मालिक मदनमोहन को इसका कुछ भी हाल नहीं मालम हस्रा । रामदलाल चाहते तो मालिक का १४००) वापिस करके कह देते. मैं देर से पहुँचा, सौदा नहीं हुआ श्रथवा ५०००) में बिकी की बात बता कर पचानबे हजार रख क्षेते। जहाँ जच्य में तन्मयता श्रीर श्रथ्यवसाय होता है तहाँ कर्त्तव्यनिष्ठा श्रीर ईमानदारी का भाव भी उत्पन्न हो जाता है। रामदुलाल ने एक लाख की रकम ले जाकर मालिक के सामने रखी। वे श्राश्चर्यंचिकत हुए। जब सब बातें मालुम हुई तो वे रामदुलाल के ज्ञान, कर्जव्यनिष्ठा श्रीर ईमानदारी से बड़े प्रभावित हए। उन्होंने सब का सब रुपया रामदलाल को दे दिया। रामबुलाल ने इससे श्रपना व्यापार फैलाया। निरन्तर परिश्रम से एक दिन वह श्राया कि बङ्गाल भर में उनका व्यापार फैल गया, हर घाट श्रीर हर बन्दर पर उनके माल के जहाज लदने लगे। श्रीर वही दर-दर के मिखारी रामदुलाल बाद में अरबों के स्वामी हुए।

इसी प्रकार जमरोदजी भी किशोरावस्था में ही मातु-पितृहीन हो गये थे। विवाह पहले हो चुका था। निकट का दूसरा आत्मीय न होने के कारण समुर के ही आश्रय में पत्ते। समुर की हालत भी कुछ अच्छी न थी इसिलए जमरोद जी की शिचा बहुत साधारण रही। वे गुज-राती लिख पद सकते थे और थोड़ी-थोड़ी अँग्रेजी सनभते थे। हाँ, कारवार की जानकारी प्राप्त कर ली थी। १७६६ में, जब वह सोलह साल के थे, एक पारसी व्यापारी के यहाँ नौकर हुए और उसके साथ चीन गये। अपने वेतन में से थोड़ा-धोड़ा बचाकर उन्होंने १२०) जमा किये थे। उनकी प्रवल इच्छा व्यापार का अध्ययन करके व्यापार के चेत्र में प्रवेश करने की थी। चीन में उन्होंने बाजार का खूब अध्ययन किया और अपने मालिक के काम को परिश्रम तथा ईमान-

दारी से करते रहे, बम्बई लौटने पर पारसी व्यापारी ने जमशेद जी के चरित्र. व्यापारिक ज्ञान तथा योग्यता की बड़ी प्रशासा की। जमशेदजी ने चीन में जो व्यापारिक अनुभव प्राप्त किया था उसके प्रकाश में स्वय व्यापारचेत्र में श्रवतीर्ण होने को उत्सुक ये। इसके लिए भृत्य लेने का उद्योग कर रहे थे पर वैदेशिक व्यापार थोड़े रुपयों से नहीं हो सकता श्रीर उन्हें किस जमानत पर कोई रुपये देता पर उनकी लगन श्रीर ईमानवारी के कारण उन्हें ३५०००) मिल गये। उन्होंने पाँच बार चीन की यात्रा की। चौथी बार जब वह चीन से वापस श्रा रहे थे तो श्रमेजों श्रीर फासीसियों में लड़ाई छिड़ गई। कोलम्बो (लड्डा) के पास पहुँचने पर फ्रांसीसियों ने उनके जहाज पर इमला किया । जमशेदजी तथा श्रन्य यात्रियों ने फ्रेंच सेनापति से उन्हें किनारे पर उतार देने की पार्थना की पर उसने न माना । कैद करके फासीसी उन्हें उत्तमाशा श्रन्तरीप तक ले गये। रास्ते में हर तरह की तकलीफ बर्हाश्त करनी पड़ी। वहाँ पहुँचने पर भी उन्हें कष्ट विया गया। विन-रात में थोड़े से चावल और सिर्फ एक बिस्कुट खाने को मिलता था। सब माल जब्त हो गया। किसी तरह क्षूट कर सिर्फ शरीर पर पहने हुए वस्त्रों के साथ कलकत्ता लौटे। इन कच्टों से वे निराश न हुए। पुन. भाल भर कर जहाज के साथ चीन गये। वहाँ से लौटकर १८०७ में स्थायी रूप से बम्बई में कार बार आरम्भ किया और योदे ही समय में अद्भुत सफलता प्राप्त की । उन्होंने करोड़ों कमाये पर कभी अपनी गरीबी के दिन न भूले, उनकी उदारता से बम्बई में कितनी ही धर्मार्थ संस्थाएँ आज भी चल रही हैं श्रीर जब ने नहीं हैं तब उनका कार्य मानों शत-शत युवकों के श्रध्यवसाय में जीवित है।

प्रसिद्ध इतिहासकार गिवन ने 'रोम साम्राज्य का पतन' प्रन्थ लिखने में बीस वर्ष व्यय किये। वेबस्टर ने श्रग्रेजी कोल २६ वर्षों में तैयार किया। श्री बसु ने विश्वकोष की रचना श्रीर प्रकाशन में सारा जीवन लगा दिया, स्टिफिसेन ने रेलगाड़ी के सुधार में १५ वर्ष लगाये,

बाट ने बीस वर्षों में भाप इक्षिन का श्रध्ययन पूरा किया । श्राप दूर क्यों जाते हैं। हमारे ही देश में इसके शतशा उदाहरण आपकी मिल सकते हैं । महाभारत-जैसा महाग्रन्थ लिखने में कितने दिन लगे होंगे। इसी सस्कृत महाभारत के अग्रेजी अनुवाद और प्रकाशन में श्री प्रतापचन्द्र पाल और किशोरीमोहन गांगुली ने सारा जीवन लगा विया। इसे १०० मागों में छापने की योजना बनाई गई थी। २४ भाग छप चुके ये कि पाल की मृत्यु हो गई । मृत्यु के पूर्व उन्होंने अपनी पत्नी से कहा- महाभारत को पूरा करने का प्रबन्ध करना । मेरे आद्ध में पैसा न लगाना । उसी को पुस्तक की छुपाई में खर्च करना श्रीर जितनी सादगी से रह सको, रहना जिससे महाभारत के कार्य के लिए कुछ बचत हो सके ।' अग्रेजी के प्रसिद्ध विश्वकोश 'इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका' को पूर्व करने में ख्रमेक विद्वानों ने ख्रमेक वर्षों तक अम किया किन्तु बङ्गला और हिन्दी विश्वकीश की अभेले श्रीवसु ने सम्पूर्ण जीवन की साधना से तैयार किया। संस्कृत का सबसे बड़ा कीश 'वाच-स्पत्य स्रामधान' है ! इसे विश्वकोश ही कहना चाहिए ! यह बढ़े चौपेजी साइज के ५३०० पृष्ठों में समाप्त हुआ है। इसे अठारह वर्ष तक निरन्तर अम करके श्रीतारानाथ तर्कवाचस्पति ने पूरा किया था। स्वर्गीय रानाडे एक क्या कार्य या चिन्तन किये विना नहीं रह सकते ये। वे सदा किसी विषय का चिन्तन या मनन किया करते। श्रास्वस्थता में भी कुछ न कुछ करते रहते थे। मृत्यु से केवल दो दिन पहले जब डाक्टर ने पढ़ना-लिखना छोड़ने तथा अम न करने की सलाह दी तब आपने कहा था कि बिना काम किये यदि निरर्थक जीवन बिताने का समय श्रा जाय तो तत्काल ही मृत्यु हो जाना उससे कहीं श्रच्छा है। किसने यह बात नहीं सुनी होगी कि एक श्रसाधारण मूर्ल श्रीर निरचर, जो पेड़ पर चढ़ा उसी डाल कोकाट रहा था जिस पर बैठा था, लगन श्रीर श्रध्यवसाय से विद्वत्-शिरोमिश श्रीर संस्कृत का सर्वश्रेष्ठ कवि कालीबास बन गया १

निरन्तर धर्षण से रस्ती पत्थर पर श्रपना श्रास्तत्व श्राकित कर देती हैं। निरन्तर टकराने वाली लहरें चट्टानों का गर्व चूर कर देती हैं। किसी नदी-तट पर बिछे, श्रसख्य बालुका क्या इस बात की गवाही देते हैं कि जल की धारा पत्थरों को पीस सकती है। जुद्र जलस्रोत से निकलने वाली जलराशि का मार्ग गवान्नत पर्वत रोकते हैं पर क्या वे निरन्तर लगने वाले प्रहारों को रोक पाते हैं। नदी मार्ग बना लेती है। श्रीर कठिनाइयों की चट्टानों पर से कूदती फाँदती समतल मूमि पर श्रा जाती है। हमारे नगर, ग्राम, सङ्कें, रेल की लाइनें, तार से खम्मे सब केवल श्रध्यवसाय के ही परिणाम हैं। यही वह चीज है जो सबके लिए समान रूप से सहायक है श्रीर जिसका श्राभय प्रत्येक वर्ग, जाति श्रीर समाज का व्यक्ति ले सकता है।

यदि श्राप गरीब हैं तो यह श्रापके लिए धन कमा लायेगा, यहि श्राप पढ़ने में कमजोर हैं तो भी परवा नहीं, यह श्रापको परीचाशों में सफलता देगा, यदि श्राप यश के श्रमिलाधी हैं तो श्रापको यश देगा, यदि ज्ञाप बन्धनों में बँधे हुए हैं तो यह श्रापको मुक्ति का सन्देश देगा, यदि श्राप बन्धनों में बँधे हुए हैं तो यह श्रापको मुक्ति का सन्देश देगा। यह दुखी पराजित, दीन श्रीर श्रशक्त मानव का एकमात्र श्राश्वचन है। ससार के जितने भी महान पुरुष हुए हैं, उनमें श्रधिकांश का प्रारम्भिक जीवन कठिनाहयों श्रीर श्रमुविधाशों से पूर्य था, प्रायः उन्हें समाज के शक्तिमान वर्ग के विरोध का सामना करना पड़ा पर अस या श्रध्यवसाय से वे समस्त बाधाशों को दबा घर ऊपर उठ गये। जगत में जो कुछ शेष्ट हैं, जो कुछ भी दर्शनीय हैं, जो कुछ भी सग्रह-धोग्य हैं उसके पीछे सतत अम, श्रध्यवसाय की कहानी छिपी हुई है! जीवन के निर्माण के लिए हमारे हाथ में वह एक परम विश्वसनीय श्रीर शक्तिमान श्रस्त्र है। यह कभी घोला नहीं देता, कभी शिथिल नहीं होता। श्रीर प्रत्येक मानव हसकी शक्ति पर निर्मर कर सकता है।

## चारिन्य

चारिज्य को ही, साधारखत, खदाचार के नाम से भी पुकारा जाता है। सदाचरखा में मनुष्य को चुम्बक के समान अपनी ओर खींच लेने के गुण वर्त्तमान हैं। यह मानव में आत्मा की शक्ति का विकास करता है। यह पशु प्रकृतियों पर अष्ट देवी गुणों की प्रतिष्ठा करता है। यह जीवन का मर्म और हृदय निकाल कर हमारे सामने रखता है। चित्र के उत्थान के लिए आत्मिनिरीच्या की वृत्ति होना आवश्यक है। आत्मिनिरीच्या से ही मनुष्य को अपनी आन्तिरक दुर्बलताओं का जान होता है। इस जान के पश्चात् वह उन्हें दूर करने में यत्नयान होता है। वह अपनी दुर्बलताओं को सहन नहीं कर सकता और जब तक उनका निराकरण और आत्मा की शक्ति की प्रतिष्ठा न हो जाय वह चुन नहीं बैठता। आत्महांच और आत्मशुद्धि ही चरित्र-निर्माण वह चुन नहीं बैठता। आत्महांच और आत्मशुद्धि ही चरित्र-निर्माण

के साधन हैं।

चरित्र के लिए निर्भय होना पहली शर्त । भयवश किया जाने याला प्रत्येक काम मनुष्य को गिराता और तुर्बल करता है । जहाँ भय है तहाँ आत्मा या ईश्वर के आस्तित्व की अस्वीकृति है । अविश्वास, असत्य और कायरता इत्यादि दुर्गुण भय की ही खति हैं । अभय मोह-रहित अवस्था की पराकाष्ठा है । जब तक भय है, मानव आत्मा के दिव्य सन्देश को सुनने में असमर्थ है, अपने आवर्श के लिए हदता का भाव उसमें उत्पन्न न होगा ।

हम देखते हैं कि एक कार्य को ठीक समझने पर भी जन-सम्मति के भय से बड़े-बड़े लोग दब जाते हैं, मृत्यु के भय ने बृहत् जन-समृहों को पराधीन श्रीर विपन्न बना रखा है। ज्यों-ज्यों मनुष्य भय से मक्त होता है त्यों त्यों उच्च प्रेरणाएँ विकसित होती हैं. त्यों त्यों उसमें श्रादर्श के लिए त्याग करने श्रीर कच्ट सहने की शक्ति श्राती है। जीवन के लोभ से आदमी फूठ बोलता है, अपना शरीर, अपनी इज्जत बेचता है, दूसरों का श्रहित करता है, वह निर्जीव के समान पग पग पर घटने टेक देता है। इसलिए जिसने भय की जीत लिया है. वही वस्त्रत जीता है। युरोप में प्रसिद्ध धर्म-सधारक मार्टिन लधर की शिक्ताश्रों से चिढकर पीप ने उसे एक ब्रावेशपत्र भेजा। याद रखना चाहिये कि उस समय पोप की शक्ति श्रुजेय थी। युरोप के बहे-बहे शक्तिमान नरेश उसके भय से काँपते थे। उसका आदेश श्रानुहलधनीय था। पर लुथर ने पत्र को पोप के दूत के सामने ही फाइकर जला विया। पोप ने धमकी दी कि यदि तम अपनी हरकतों से बाज न श्राश्रोगे तो सिर धड़ से श्रलग कर दिया जायगा। लुगर ने निर्भाकतापूर्वक उत्तर लिखा-"खेद है कि मेरे एक ही छिर है। यि इजार सिर होते श्रीर वे सब इस धर्मयज्ञ में बिल चढ़ाये जाते तो में अपने को धन्य मानता।"

उच्च चारित्र्यवल के विविध उदाहरणों से हमारा प्राचीन इतिहास

भरा पड़ा है। हरिश्चन्द्र का सत्यपालन, दघीचि का परोकारार्थ अपनी हिंडुयों का दान, शिवि का अपने शरीर से काट-काट कर मास देना, मूखे रिन्तदेव का सामने की थाली दूसरे अतिथि को देना, विदेह जनक की अनासिक, भरत का राज्य त्याग और तप, राम का कर्चव्य-पालन कर्यों का दान, श्रीकृष्ण की अनासिक, गौतम का ज्ञान की खोज में सर्वस्व त्याग, चारिज्य के एक-से एक उदात्त एव सुन्दर उदाहरण हमारी सन्यता ने हमारे आगे रख दिये हैं।

धन के बिना मनुष्य उठ सकता है, विद्या के बिना भी उन्नति कर सकता है, यश के बिना श्रात्मशक्ति का रहस्य जान सकता है पर चरित्रवल के बिना वह सर्वथा हीन श्रीर पगु है। श्रीर किसी गुख से इसकी तलना नहीं हो सकती। श्रेंग्रेज विद्वान सर वाल्टर स्काट से एक दिन उनके किसी मित्र ने कहा कि 'विद्या श्रीर लोकमान्यता ( 'नालेज ऐएड पापलारिटी' ) ये दो गुण ससार में सब से ऊपर हैं।' इसके उत्तर में स्काट ने कहा था कि 'यदि श्रापका श्रातमान ठीक हो तो मानव जीवन का मूल्य कुछ श्रिधिक न होगा। मुक्ते श्रव तक के अध्ययन और विद्वानों के समागम से जो कुछ अनुभव हुआ है उस पर विश्वास रखकर मैं कह सकता हूँ कि सकटों के बीच जीवन व्यतीत करते हुए भी शान्ति, धैर्य, सन्तोष श्रीर सयम के जो श्राकर्षक उदा-हरण मुक्ते दीन श्रीर अशिचित लागों में मिले हैं वे श्रीमानों श्रीर विद्वानों में नहीं मिले । निर्धन श्रीर धनवान, श्रशिचत श्रीर शिचित प्रत्येक प्रकार के मनुष्य के लिए चरित्र बल आवश्यक है। निर्धन की तो वह एक मात्र पूँजी है। धनवान के लिए प्रलोभन श्रौर वासना के जाल मं फैंसे रहने की अधिक सम्मावना है। चरित्रहीन धनवान, चरित्रहीन निर्धन की अपेका कहीं अधिक भयकर होता है।

श्राचरणहीनं शान या पाडित्य |पाखड-मात्र है । सदाचरण का सम्बन्ध श्रन्तर से है । जिस श्राचरण में श्रन्तर का पूर्ण सहयोग नहीं

है वह खदाचरण नहीं है। हार्दिक भावना की शुद्धता मुख्य बात है। एक आदमी दान करता है, दूसरों की सहायता करता है। पर उसके मन दूसरों की दृष्टि म अपने को अष्ठ प्रदर्शित करने का भाव है। एक व्यक्ति एक रोगी या कोढी की सेवा में लगा है पर आकाला यह है कि लोग उसे उन्त या महापुरुष उमभाने लगें। इसे सहाचार या श्रेष्ठ चारित्र्य नहीं कह सकते। एक व्यक्ति सार्वजनिक कार्य में लाखों दे देता है फिर भी करोड़ों की सम्पत्ति उसके पास मौजूद है। वृसरा है जो श्रपना पेट काट कर दूसरों के हित के लिए योड़ा दान करता है। किस दान का महत्व श्रधिक है १ एक दीन मजदूर की श्रद्धा-पूर्वक दी हुई कौड़ी एक करोड़पति के लाखों के दान से अधिक महत्व रतती है। युरोप के प्रसिद्ध लेखक, 'नोबेल'-पुरस्कर-विजेता नुत हैम-सन ने एक स्थान पर लिखा है- 'एक आदमी बहुत देता है पर उसके पास देने को तब भी बहुत शेप है, दूसरा थोड़ा देता है पर उसके पास देने को उसके सिवा कुछ नहीं है। किसने अधिक दिया ?' निश्चित रूप से जो थोड़ा देकर भी नि स्व बन गया है, जिसे थोड़ा वेने में बहुत त्याग करना पड़ा है, वही श्रेष्ठ वाता है। चरित्र का सम्बन्ध श्रात्मश्रुद्धि के साथ है श्रीर उसके लिए बाह्य त्याग का श्रपेचा श्रान्तरिक त्याग की श्रधिक श्रावश्यकता है। उसमें श्रन्तः करण का योग होना ही चाहिये।

जब मैं यह लिख रहा हूँ तो मुक्ते एक प्राचीन कथा स्मरण श्रा रही है। इसका श्राख्यान महामारत के वन पर्व में हुआ है। राजा युधिष्ठिर का राजस्य यज्ञ हों चुका था। उसके बाद की घटना है। ब्राह्मण श्रीर याचकगण एक स्थान पर बैठे हुए उस यज्ञ की बढ़ा-चढ़ाकर प्रशसा कर रहे थे। श्राधिकाश का कहना था कि ऐसा यज्ञ न पहले कभी हुआ, न श्रागे कभी होगा। वे बात कर ही रहे थे कि एक न्योला वहाँ श्राया। इसका श्रागे का श्राधा श्रग सुनहला था, स्वर्ण की मौति श्राकर्षक था, नीचे का श्राधा सामान्य मटमैला रग का था।

उसने ब्राह्मणों से कहा-"तुम्हारा कथन सत्य नहीं है। मैंने श्रपनी श्रांखों से ऐसा देखा है जिसके सामने यह कुछ भी नहीं है।" इस पर बाह्य यों की बड़ा श्राश्चर्य श्रीर कुत्रल हुआ। उन्होंने पूछा-'यह कीन सा यज्ञ था जिसे तुम इससे बढ़कर बतला रहे हो ?' न्योला बोला—"सुनो, सुनाता हूँ। कुछ समय हुआ, व्यापक महादुर्मिन्द पड़ा था। श्रवकष्ट से प्रजा हाहाकार कर रही थी। इस दुर्भिन्न में, एक ब्राह्मण गृहस्थ भी सकटापन्न था। उसके कुदुम्ब में चार प्राणी थे, एक ब्राह्मण्, दूसरी उसकी धर्मपत्नी तीसरा उसका पुत्र श्रीर चौथी पुत्रवधू।तीन दिनों से इन चारों को कुछ भी खाने को नहीं मिला था। चौथे दिन वह ब्राह्मण कहीं से सेर भर सत्तू लाया जिसके चार भाग करके ये चारों पानी में घोल रहे थे कि इतने में किसी ने द्वार खट-खटाया । ब्राह्मण ने उठकर द्वार खोल दिया । देखा एक दृद्ध श्रतिथि सामने खड़ा है श्रीर पेट पर हाथ मार कर कहता है कि बाबा, श्राज चार दिन का मूखा हूँ, कुछ खाने को दे। यह सुनकर ब्राक्षण ने उसे आदरपूर्वक बैठाया और अपने माग का सत् उसके आगे धर दिया। वह भूखा तो था ही एक ही सपाटे में सफाचट कर गया श्रीर कहने लगा कि बाबा, इससे तो मेरी मूख और बढ़ गई। तब बाह्मण की धर्मपत्नी ने भी श्रपना भाग उसके सामने रख दिया । वह श्रतिथि उसे भी उदरस्य कर गया श्रीर बोला—मेरी चुधा शान्त नहीं हुई। तब ब्राह्मग्र-पुत्र ने भी श्रपना भाग उसे दे दिया श्रीर जब उससे भी उसकी शान्ति न हुई तो ब्राह्मण की पुत-वधू ने भी ख्रपना भाग अर्पण किया। उसको लाकर श्रतिथि ने तृप्तिभाव से डकार ली श्रीर ब्राह्मण को भ्राशीर्वाद देकर वहाँ से चला गया। उसके चले जाने के बाद भूख के मारे उस कुटुम्ब के चारों प्राणी काल-कलवित हुए। मृत्यु ने उन्हें सदा के लिए चुधा श्रीर पिपासा की यन्त्रशा से मुक्त कर दिया। श्रकस्मात् विचरता हुश्रा मैं वहाँ पहुँच गया। वहाँ उस सत्त् की मूसी पड़ी हुई थी। उस भूसी का स्पर्श होते ही मेरा यह आधा भ्रम

सुनहला हो गया। तब से श्रव तक मैं बहुत से बजों श्रीर उत्सवों में गया श्रीर इस यज्ञ के मरडल में भी चारों श्रोर फिरा, जिसकी तुम लोग वड़ी प्रशासा कर रहे हो पर मेरा श्राधा श्रग ज्यों का त्यों मटमैला बना रहा, सुनहला नहीं हुश्रा। इसी से मैं कहता हूँ कि यह यज्ञ उस राहस्थ बाहारा के यज्ञ तुलना नहीं कर सकता!

इस श्राख्यान में सब्चे त्याग, सब्चे चारित्य का रहस्य स्पष्ट हो गया है। परिणाम का नहीं, श्रन्त सत्व, श्रन्त सौख्य का सम्बन्ध चरित्र बल से है। एक श्रादर्श के लिए सय कुछ मेंट चढ़ा देने की शक्ति इस चरित्र से ही प्राप्त होती है। यह चरित्र का ही बल था कि प्रताप जीवन भर वनों श्रीर पर्वतों की धूल फाँकते रहे पर श्रपने सम्मान श्रीर श्रपने श्रादर्श का सौदा करना उन्होंने स्वीकार नहीं किया। यह चरित्र का ही बल था कि शत-शत सुकुमारी राजपूत नारियों से श्रु गार करके हँसते हँसते मृत्यु को वरण किया पर श्रपनी इन्जत पर श्रांच न श्राने वी। यह चरित्र का ही बल था कि सिख गुरुपुत्रों ने प्राण दिया पर बलात धर्म परिवर्तन स्वीकार न किया।

चित्रवान व्यक्ति श्रात्मा को घोखा नहीं दे सकता, वह श्रात्मवचना नहीं करेगा। वह श्रपने प्रति पूर्णत सच्चा—ईमान दार—होता है। इसिलए वह दूसरों के प्रति भी सच्चा होता है। बड़े बड़े कारखाने श्रीर धन्धे श्रपनी साख पर चलते हैं श्रीर यह साख इसी बात पर निर्मर है कि कारखानों या धन्धों के स्थामी तथा कार्यकर्ता कितने सच्चे हैं, उनके श्राचरण में कितनी ईमानदारी है। प्रायः लोग सम-कते हैं कि व्यवसाय व्यापार के लिए श्रसत्याचरण श्रावश्यक है। यह श्रत्यन्त श्रमात्मक धारणा है। पुराने दग की विभिन्न दुकानों एव व्यवसायों में दिन में सैकड़ों का माल श्राता जाता है। इसकी कोई लिखा-पढ़ी नहीं होती है। केवल मेजने वाली दुकानों एक कागज पर नोट करती हैं श्रीर सध्या समय या नियत श्रवधि के पश्चात् सप्ये

मँगवा लेती हैं। न रसीद न स्टाम्प श्रीर लाखों का व्यापार होता है। प्रत्येक व्यवसाय के मूल में प्रवेश करके देखने से पता चलता है कि उसकी सफलता का रहस्य हदता श्रीर ईमानदारी है।

'पाक्स' इंगलैयड का प्रसिद्ध पुरुष श्रीर वक्ता था। उसकी एक साहूकार का कुछ श्रुण देना था। एक दिन वह साहूकार दस्तावेज लेकर पाक्स के घर गया। पाक्स उस समय मुहरें गिनकर एक थैली में भर रहा था। साहूकार ने पूछा, रकम तो तुम्हारे पास है फिर मेरा श्रूण क्यों नहीं चुका देते। पाक्स ने कहा—"यह द्रव्य मुक्ते शैरिडन को श्राज ही देना है। क्योंकि, तुम्हारे श्रूण का तो दस्तावेज है पर उसके श्रूण की कहीं कोई लिखा-पदी नहीं है।" यह सुनकर साहूकार ने कहा—"तब तो मैंने दस्तावेज लिखाकर बड़ी मूल की।" श्रीर उसके सामने ही दस्तावेज पाड कर फेंक दिया श्रीर कहा—"लो श्रूप तो मैं श्रूण पाने का श्रीक करा हो गया।" यह देखकर पाक्स को यहा श्राइचर्य हुआ श्रीर उस साहूकार का श्रूपने प्रति विश्वास देखकर कर उसने उसी समय सब श्रूण चुका दिया।

स्वर्गीय देशबन्धु चित्तरजन दास उन श्रात्माश्रों में थे जिन्हें रुपये से खरोदा या प्रमावित नहीं किया जा सकता था। वह कभी स्पये के गुलाम नहीं हुए, सदा उसे गुलाम रला। एक घटना याद श्राती है। १६२१ ई० की बात है, कदाचित् श्रक्टूबर का महीना था। चित्तरजन कुछ मित्रों के साथ किसी योजना पर विचार कर रहे थे कि एक महाजन अपना कर्ज उगाहने श्राया। उसके लगमग पाँच हजार रुपये बाकी निकलते थे। जय उसे दूसरे दिन श्राने को कहा गया तो अन-भुनाने श्रीर मुँह बनाने लगा। स्योग की बात कि इसी समय एक भारतीय ताल्कुकेदार ने कमरे में प्रवेश किया। पहले चित्तरजन इनके मुकदमें की पैरवी कर चुके थे पर साल के श्रारम्म में छोड़, दिया था। उसने देशबन्धु से पुन वह मुकदमा हाथ में लेने की प्रार्थना की श्रीर

इसके लिए एक लाख काये पारिश्रमिक देने को कहा। 'न' कहने पर दो लाख कहा श्रीर श्रन्त में यह समक्तर कि श्रोर क्यये चाहते होंगे, कहा कि 'श्राप स्वय जो उचित समभें श्रपना पारिश्रमिक कह दें, मैं उतना ही दे दूँगा।' पर चित्तरजन ने शान्तिपूर्वक मुस्कराते हुए इनकार किया। इतने समय तक वह महाजन, जिसने श्रृण दिया था, बैठा सब सुन रहा था। वह श्राश्चर्यविमूद हो गया था श्रीर जब चित्तरजन कमरे के बाहर निकले तो वह, नशे में इबे हुए श्रादमी की तरह, पीछे-पीछे बाहर श्राया श्रीर हाथ जोइकर, श्रांंखों में श्रांस भरे हुए बोला—

"देवता ! देवता ! मेरी आँखों के सामने ही आपने दो लाख क्यये त्याग दिये और मैं पाँच हजार रुपये का तकाजा करने आपके पास आया । रहने दीजिये, हमारे रुपये !"

चारिज्य का ऐसा ही प्रभाव मतुष्य पर पड़ता है। पर इन सबसे उत्तम चारिज्य का उदाहरण अमें को लेखक स्वेट मार्डेन ने दिया है। घटना एक अत्यन्त दीन लड़के से सम्बन्ध रखती है, इसलिए और भी महत्वपूर्ण है। उसी के शब्दों में घटना यों है—

नगे पैर चिथड़े लपेटे हुए एक लड़के ने आगे बढ़कर एक राह-चलते सन्जन से कहा—"महाशय, दो-चार डिबियाँ दियासलाई मुफ्तसे खरीव लीजिए।"

उन सज्जन ने कहा-"नहीं भाई, मुक्ते दियासलाई नहीं चाहिए।"

"ले लीजिए, एक ही पैंच तो दाम है।" कह कर लड़का उनके मुँह की श्रोर देखने लगा। फिर भी उन्होंने कहा—"मुक्ते इनकी श्रावश्यकता नहीं है।"

"श्रच्छा एक पेंस की दो डिब्बियों से लीजिये।"

किसी तरह लड़के से पिंड छुड़ाने के लिए उस भले आदमी ने एक डिबिया ले ली पर जब देखा कि पास में दाम देने की फुटकर नहीं है तो डिब्बी वापिस कर दी श्रीर कहा—''मैं कल खरीद लूँगा।'' लड़के ने फिर नम्रता से कहा—' श्राज ही ले लीजिये, मैं शिलिंग भुनाकर ला दूँगा।''

बालक की बात सुनकर उन्होंने उसे एक शिलिंग दे दिया। थोड़ी देर तक वह खड़े रहे पर लड़का न लौटा। उन्होंने सोचा कि कदाचित् अब शेप रकम न मिलेगी। कुछ देर श्रौर राह देखकर वे श्रपने घर चले गये।

सध्या समय नौकर ने आकर सूचना दी एक लड़का आप से मिलना चाइता है। उत्सुकता वश उन्होंने तुरन्त उसे अन्दर बुला लिया। देखते ही समक्त गये कि कदाचित् यह उस लड़के का छोटा भाई होगा। यह लड़का सुबह वाले लड़के से भी अधिक चिथड़ों से लिपटा हुआ था। शरीर की एक-एक हब्बी दिखाई दे रही थी, हाँ, मुख पर चमक थी। थोड़ी देर चुप रहने के बाद उसने कहा—क्या आपने ही मेरे भाई से सुबह दियासलाई की एक डिब्बी खरीदी थी?"

"लीजिए, अपनी वाकी रकम। मेरा माई स्वय न आ सका। उसकी तबीयत ठीक नहीं है। वह एक गाड़ी से टकरा गया और गाड़ी उसके ऊपर से निकल गई। उसकी टोपी, दियासलाई की डिब्बियाँ और आपकी रकम न मालूम कहाँ छिटक गई। उसकी दोनों टाँगें टूट गई। वह अच्छा नहीं है। डाक्टर कहते हैं, वह बचेगा नहीं। उसने किसी तरह जुटाकर यह रकम मेजी है।" इतना कहकर वालक रोने लगा। मह पुरुष का हृदय विहल हो गया। वह लड़के को देखने उसके घर गये।

जाकर देखते हैं कि वह अनाथ बालक एक बूढ़े शराबी के घर में रहता है। लड़का फूस पर लेटा हुआ था। इन्हें देखते ही वह पहचान गया और लेटे लेटे ही बोला—"मैंने आपकी दी हुई शिलिंग भुना ली थी और लोट कर आ ही रहा था कि घोड़े से टकराकर गिरा और मेरी दोनों टाँगे टूट गई।"इतना कहकर बालक दर्द से कराइता हुआ, अपने छोटे माई से बोला—"प्यारे मैया, मेरी तो मौत आ रही है, पर दुम्हारा क्या होगा? दुम्हारी देख माल कौन करेगा? हाय, मेरे न रहने पर दुम क्या करोगे?" इतना कहकर उसने उसे गले लगा लिया। उसकी आँखों से आँख बह रहे थे।

उक्त सक्जन ने दुखी बालक का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा—
"बेटा, तुम चिन्ता न करो । मैं तुम्हारे माई की रज्ञा करूँगा।"
बालक आश्वस्त हुआ। उसकी शक्ति प्रति ज्ञ्ण जीए हो रही
थी, फिर भी सम्पूर्ण बची खुची शक्ति एकत्र करके उसने। उनकी ओर
वेखा। आँखों से धन्यवाद और कृतज्ञता के भाव साथ साथ निकल
रहे थे। हृदय कुछ कहना चाहता था पर शब्द मुँह से न निकलते थे।
बस उसकी आँखें बन्द हो गई।

एक गरीब बालक, जिसे खाने का ठिकाना नहीं, वायल पड़ा हुआ मृत्यु की ओर बढ़ता हुआ भी न भूला कि उसे कुछ पैसे लौटाने हैं। उसने उस हालत में, जब उसका दम उखड़ रहा था अपने छोटे भाई को उन सक्जन का चेहरा मोहरा और घर स्थिति का अन्दाज बताकर उनके पास भेजा। चारिज्य के ऐसे दण्टान्त अत्यन्त दुर्लम है पर ये ही दण्टान्त हैं जो जीवन मार्ग में लगी काई पर फिसल कर पतन के गर्त में गिरते हुए पाँगों को रोक लेते हैं और हृदय को उच्च प्रेरणाएँ प्रदान करते हैं।

गांधी जी के एक मित्र श्रीर सहयोग श्री केलन है के थे। यह जर्मन थे श्रीर दिल्ल श्रुफ्रीका में एक प्रसिद्ध इन्जीनियर थे। गांधी जी के साथ रहकर उनका जीवन भी बिल्कुल बदल गया था, यह भी साधु प्रकृति के हो गये थे। दिल्ला श्रुफ्रीका में वह प्राय गांधी जी के साथ रहते थे। जब उन्हें मालूम हुआ कि कुछ लोग गांधीजी को मारने की ताक में हैं तो वह परछाई की तरह गांधी जी के साथ रहने लगे। कुछ दिन बाद गांधो जी को सन्देह हुआ श्रीर श्रुनुमान से

उन्होंने सब बातें जान श्ली। एक दिन उन्होंने केलेनबैक की जेब में हाथ डाला तो उसमें एक तमचा मिला। उन्होंने कड़क कर पूछा-

"हैं ? क्या महात्मा टाल्सटाय के शिष्य भी शस्त्र साथ रखते हैं ?" केलेनवैक ने कहा—"जरूरत होने पर रसना ही पड़ता है।"

गाधी जी ने श्रीर कड़क कर पूछा—"तमचा साथ रखने की कौन सी श्रावश्यकता श्रा पड़ी है ?"

केलेनबैक ने कुछ घबराइट के साथ उत्तर दिया—"मुक्ते सूचना मिली है कि कुछ लोग श्राप पर श्राक्रमण करने वाले हैं, इसी से मैं तमचा रखता हूँ।"

गाधी जी ने कहा—''मेरी रज्ञा की जिम्मेदारी तुमने अपने ऊपर हो रखी है ! क्या इस तमचे से तुम मेरी रज्ञा करोगे ?''

केलेनवैक चुप रहे। गाँधी जी बोले—"श्रीर इस तमचे से ही मेरी रचा होती है तो मैं श्रभी इसी से श्रपने शरीर का श्रन्त कर डालता हूँ। तब तुम क्या करोगे ? मेरे मित्र ! यदि तुम मेरे सच्चे स्नेही होते तो इस शरीर पर तुम्हारा इतना मोह होना सम्भव ही न था। स्नेह केवल शरीर की ही रचा नहीं करता, श्रात्मा की भी रचा करता है। शरीर श्राज नहीं तो कल नष्ट हो जायगा। स्नेह के लिए ऐसी च्या भग्रर वस्तु पर श्रासक्त रखना श्रनुचित है। उसे श्रमरत्व की श्रमिन लावा रखनी चाहिए। यदि तुम मेरे सबे मित्र हो तो तमचे से मेरी रचा करने का विचार छोड़ कर इसे फेंक दो।" उस दिन से केलेनबैक ने तमचे को छुत्रा तक नहीं।

उन्हीं दिन की बात है कि सत्याग्रह की अनितम लड़ाई के सिल-सिले में गाँधी जी डरबन से जोड़ान्सनर्ग जाने वाले थे। तब यह बात मालूम हुई कि कुछ लोगों ने मार्ग में उनकी हत्या करने का षड्यन्त्र रचा है। एक आदमी ने सब बातें गाँधी जी से कहीं और प्रार्थना की कि जोड़ान्सबर्ग न होकर बाहर बाहर नेटाल जायें। इस पर गाँधीजी ने उत्तर दिया—"यदि मरने के भय से जोड़ान्सबर्ग न जाऊँ तो मैं सन्व मुच ही जोवित रहने के याग्य नहीं। मैं वहाँ जाऊँ श्रीर मारनेवालों की योजना सफल हो जाय तो मुक्ते सन्ताथ होगा। कदाचित् ईश्वर की यही इच्छा हो कि मैं अपना काम पूरा कर चुका श्रीर अब बुला लिया जाऊँ।"

केलेनवैक इस अवसर पर वहीं थे। उन्होंने यह बात सुनी तो उस आदमी से, जिसने उन्हें यह बात सुनाई थी, कहा—"इम लोगों की अपेला गाँधी जी अधिक अञ्झी तरह अपनी रला करने में समर्थ हैं। और उससे भी अधिक ईश्वर उनकी रला करता है।"

गाँधीजी जोहान्सवर्ग गये। वहाँ लोगों ने उनका खूब स्वागत किया। १६०८ में जिन चार पठानों ने गाँधी जी पर श्राक्रमण किया था उनमें से एक यहाँ उपस्थित था। उसे जब इस घड्यन्त्र की सूचना मिली तो उसने गाँधी जी की रज्ञा का उत्तरदायित्व अपने ऊपर लिया श्रीर उनके वहाँ पहुँचते ही उनके चरणों पर लाटने लगा। श्रभय श्रीर श्रात्मवल का यह एक उदाहरण है।

यदि इम इतिहास के पन्ने उलटें, महपुक्यों के जीवन चिरित्रों का अध्ययन करें या अपने आस-पास के व्यक्तियों के जीवन में प्रवेश करें तो चारित्र्य के अनेक गुणों के अगणित उदाहरण हमें मिलेंगे। मानव समाज का अस्तित्व ही उन गुणों पर निर्भर है, जिन्हें चारित्र्य के सामूहिक मावार्थ में पुकारा जाता है। वाल्टेयर का मत है कि वही आदमी महान् है जिसने मानव जाति का कुछ कल्याण किया हो, जिसके द्वारा किसी दुरिया का तु ल कम हुआ हा, जिसने अपने बाहु-बल से अनाथों और अवलाओं के उत्थान में सहायता की हो, जिसने नई बातों की लोज करके रोगग्रस्त मानव जाति का तु ल घटाया हो, जिसने सब का अपना माई समक्तकर उनके कल्याण और तु ल का प्रात्थ किया हो, जो किसी को संकट में देलकर उसकी सहायता को दौड़ पहता हो अथवा जिसने समाज वा राष्ट्र के उद्धार के लिए अपना बालिदान कर दिया हो। मानव जीवन का सील्य, सार्थकता उस

त्यागपूर्यं जीवन में है, जिसमें श्रपना कल्याया श्रीर दूसरों का हित हो । भ्रानुचित, पतन मार्गों का श्रानुकरण करनेवाले धनलीलप व्यक्तियों से मानवता स्पूर्ति नहीं प्रहण | करती, न उनके द्वारा इतिहास का निर्माण होता है। मार्डन पूछता है—"क्या तुम उस भदी स्रत वाले श्रादमी को सफल कहते हो । क्या उसकी सूरत उसके धनसचय की बिधि की घोषणा नहीं कर रही है ? क्या तुम उस बड़ी तोंद वाले को सफल कहते हो १ क्या दीन-दुखियों को भोखा देकर धन समृह करने से उसके हथकपड़ों से तुम परिचित नहीं हो ? क्या तुम उसके चेहरे पर श्रनाथ बालकों श्रीर विधवाश्रों के द ल का इतिहास नहीं देख पाते ? क्या तुम उस व्यक्ति को स्वय निर्मित पुरुष कह सकते हो जो दूसरों को मिटाकर बना है, जो दूसरों का घर गिरा कर अपना घर बनाता है ? क्या दूसरों को निर्धन बनानेवाला व्यक्ति वास्तव में धनवान है ? क्या वह श्रादमी कभी सुखी रह सकता है जिसकी नस नस में लोभ भरा हुआ है ? ससार को ऐसे व्यक्तियों की आवश्यकता है जो धन के लिए अपने को वेचते नहीं, जिनके रोम-रोम में ईमानदारी भरी हुई है, जिनकी श्रन्तरात्मा दिशादर्शक यन्त्र की सुई के समान एक शुम तारे की श्रीर देखा करती है, जो सत्य को प्रकट करने में राज्ञस का सामना करने से भी नहीं ढरते, जो कठिन कार्यों को देखकर हिचकते नहीं, जो श्रपने नाम का दिंदोरा न पीटते हुए साहसपूर्वक काम करते जाते हैं। मेरी हष्टि में वही सबसे बड़ा स्नादमी है, वही महान है जो मुक्ते आस पास की तुन्छ बातों और कुरीतियों के बन्धनों से मुक्त कर देता है, जो मेरी वाणी को स्वतन्त्र कर देता है श्रीर मेरे लिए सम्मावनात्रों के कपाट खोलता है।"

चरित्रवल ही मानव सम्यता का दीपक है। यही हमें अन्धकार से प्रकाश की श्रोर ले जाता है। हममें से प्रत्येक को लार्ड केनिंग के शब्दों में सकल्प करना चाहिए कि "मैं चरित्र के मार्ग पर चल कर शक्ति प्राप्त करूँगा श्रोर मैं दसरे मार्ग का सहारा न लूँगा।"

#### स्वास्थ्य

मन और शरीर का स्वामाविक विकास ग्रीर नियत कार्य करने की शक्ति का नाम स्वास्थ्य है। चाहे मनुष्य अपने कार्य के लिए कोई भी चेत्र चुने, चाहे वह किसी सिद्धान्त का श्रानुयायी हो, स्वास्थ्य प्रत्येक श्रावस्था में जीवन की सफलता के लिए श्रावश्यक है। श्रावस्था मन श्रीर शरीर व्यक्ति श्रीर समाज दोनों के लिए घातक है।

यह शरीर वस्तुत श्रात्मा कापरिच्छ्रव—पोशाक—है। यह हमारी वैतन्य शक्ति का श्रावरण है श्रोर उसको क्रियात्मक रूप देने का साधन भी है। यह देवता के मन्दिर के समान है। इस दृश्य शरीर के भीतर मन की श्रद्भुत श्रदृश्य शक्तियाँ, प्राण-शक्ति का श्रमित एव सनातन प्रवाह तथा श्रात्मशक्ति की श्रमर प्रेरणाएँ मरी हुई हैं। इसलिए शरीर श्रीर मन दोनों स्वस्थ रखने से ही मनुष्य श्रपनी सम्पूर्ण सत्ता श्रीर शक्ति का श्रनुमव कर सकता है।

प्रकृति ने मनुष्य को जो शारीर-यन दिया है वह श्रद्भुत है तुनिया का कोई दूसरा यन उसकी समता नहीं कर सकता। शारीर मनुष्य के हाथ में ईश्वर या प्रकृति की श्रद्भुत देन है। यदि हम प्राकृतिक जीवन व्यतीत करें, इस यन्त्र को श्रपने वशा में रखें तो इसकी सहायता से हम श्राश्चर्यजनक कार्य कर सकते हैं। इसी शारीरयत्र श्रीर उनके पीछे की मन शक्ति पर नियन्त्रण रख कर योगी श्रमाधारण शक्तियों प्राप्त कर खेते हैं। वे श्रपने हृदय की गति बन्द कर सकते हैं, धमनियों में रक्त के प्रवाह को नियन्त्रित कर सकते हैं श्रीर श्वासक्रिया बन्द करके भी जीवित रह सकते हैं। तुशारधवल हिमालय की ऊँचाइयों पर वे नगे ध्यानमग्न हो सकते हैं।

यह सब शक्ति हमारे अन्दर भरी हुई है। किन्तु समाज में सर्वत्र

बीमारी श्रीर कष्ट है, सर्वत्र पीड़ा है। यह रोग, यह शोक, कष्ट, यह यातना क्यों है ?

जब किसी रोगी से आदमी पूछता है—कैसे बीमार पहे तो वह उत्तर देता है, सरदी लग नई होगी, पानी में भीग गया था, या यह पता नहीं कैसे क्या हुआ। धार्मिक प्रकृति के लोग कहते हैं—क्या कहें, कर्म का भोग है, ईश्वर की यही इच्छा है।

जो श्रावमी ऐसी बार्ते कहता है वह श्रपने को घोखा देता है। क्या वह बिना कोई गलती किये बीमार पड़ गया ! क्या सिरजनहार प्रभु की इच्छा यह है कि मनुष्य दु खमय जीवन व्यतीत करे, रोगी श्रीर श्रपाहिज होकर जिये ! उसने मनुष्य शक्तियाँ दी हैं। उसने हमारे जीवन के लिए श्रावश्यक वस्तुएँ ही हमें नहीं दी हैं। विक श्रानन्द श्रीर सीन्दर्य से पूर्ण करने वाली सुविधाएँ मी हमें दी हैं। तब भी हम रोगी श्रीर पीड़ित हैं।

जय भी हम बीमार पड़ते हैं तो अपनी गलती से पड़ते हैं। प्रकृति अपने नियमों के उलघन का जो दरह हमें देती है, यही बीमारी है। यह भी प्रकृति की श्रोर से चेतवानी है और है उसके द्वारा हमारे शरीर की पुन निदोंच करने का प्रयत्न। हम इतना खा लेते हैं कि हमारे पाचनयन्त्र बिगड़ जाते हैं, तब मुँह फीका हो जाता है, शरीर भारी लगता है। कुछ खाने की इच्छा नहीं होती, प्रकृति हमें उपवास श्रथवा लघु श्राहार के लिए विवश करती है श्रीर इस प्रकार पाचक यन्त्र को ठीक करती है। जब शरीर में काई विजातीय द्रव्य या कोई विष प्रविष्ट हो जाता है तब ज्वर चढ़ता है या फोड़े-फुन्सियाँ निकलती हैं। जबर में सारा शरीर उस विजातीय द्रव्य को हो बाहर निकालने में प्रयत्नशील होता है जैसे शत्रु के किले में घुस श्राने या चोर के मकान में श्रा जाने पर सारा उपस्थित समाज उसे पकड़ दर्श देने या बाहर भगा देने का प्रयत्न करता है, एक हलचल सी मच जाती हैं, वैसे ही शरीर में किसी प्रकार के विजातीय द्रव्य के प्रवेश या विष के उत्पन्न होने पर

सम्पूर्ण शरीर कियाशील तथा सन्तद्ध हो उठता है। तीव ज्यर चढ़ जाता है, जिससे पसीने के द्वारा विष बाहर निकल सके। हृदय की गति तीव हो जाती है, नाड़ियों में खून तेजी से दौड़ने लगता है। सब श्रतिरिक्त परिश्रम करके शतु पर विजय प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं।

शरीर की प्रकृति स्वय रोगों का सामना करती है। नैसर्गिक रूप से आरोग्य, स्वास्थ्य, शरीर या मन की स्वामाविक स्थिति है। श्रपनी श्रदूरदर्शिता से हम श्रपनी शक्ति नष्ट कर देते हैं, हमीं स्वय श्रपने शतु श्रीर विव हैं। हम श्रपनी ही गलतियों के कारण बीमार पहते हैं अपनी गलतियों को सारण बीमार पहते हैं श्रपनी गलतियों को समक्त श्रीर दूर कर ही हम स्वस्थ रह सकते हैं।

याद रखिए, शरीर श्रीर मन की श्रपार शक्ति प्रभु ने हमें जीवन के उच्च श्रादशों की सिद्धि के लिए प्रदान की है, यह नष्ट करने के लिए नहीं है, श्रपन्यय के लिए नहीं है। श्रस्वस्थ मनुष्य जीवन में कोई महत् कार्य नहीं कर सकता। वह लम्बी-चौड़ी कल्पनाएँ करता है पर कुछ कर नहीं पाता। जब वर्षा की सुहावनी बूँदें समस्त जगत् को प्राण्मय करती हैं तब उसका शरीर दर्द से कराह उठता है, जब वसत में नृतन जीवन का उन्मेष होता है, तब वह कुढ़ता रहता है। खा नहीं सकता। पी नहीं सकता। सोच नहीं सकता। कोई वश्रा काम नहीं कर सकता। जीवन का दृष्टिकोण ही विषादपूर्ण हो जाता है।

जिसे जीवन में कुछ करना है, जो जीवन का पौक्ष का सन्देश सुन सुका है, जिसमें महत्वाकां स्वाएँ हैं, जिसके मन में कुछ स्वम, कुछ आवर्श हैं उसके लिए स्वास्थ्य का विचार करना और स्वस्थ रहना प्रथम आवश्यकता है। यह सुन्दर प्रकृति, यह स्वच्छ नीलाकाश, यह हमारे प्राणों में प्रतिच्चण अमृत की घूँट भरने वाली मुक्त वायु, ये हँसते फूल, अन्धकार की छाती पर चढ़कर प्रकाश की भाषा बोलने वाले चन्द्र और तारे, समस्त जीवन और प्रकाश का दाता सूर्य, ये कल कल करती हुई निदयाँ, ये पहाड़ों के हृदय से भरने वाले भरने, सब स्वा-स्थ्य और आनन्द का सन्देश देते हैं। इस सन्देश को सुनने के लिए तुम्हें प्रकृति के निकट आना है। तुम प्रकृति को देखों, उससे खेलों, उसे अपने हृत्य में प्रवेश करने दो। प्रात काल आलस्य और अँगड़ा-ह्यों के ज्वार-माटे से उपर उठों, एक कटके से विस्तर छोड़ दो। मुँह धोओं, आँखों में छीटे दो और बाहर मागी। बाहर नगरों के अपा-कृतिक, कृतिम वातावरण से दूर जाओं, जहाँ प्रकृति के दर्शन हों, जहाँ हवा की गति रोकने वाली हवेलियाँ न हों, दौड़ों, हँसों, उछलों, कृदों, जीवन को उमड़ने दो। शुद्ध वायु को अपने अन्दर जितना ग्रहण कर सको, करो। अमृत समक्त कर पियो। शरीर के प्रत्येक घटक से इस प्राण्वायु का स्पर्श हो। जब उषा हँसती हुई आये उसे देखो। मिटता हुआ अन्धकार, अन्धकार पर प्रकाश-किरणों की उत्तरोत्तर विजय। सम्पूर्ण सुपप्त जीवन जागता हुआ।

फूलों के पास जाखा। उनकी प्रसनता अपने प्रायों में भरो, उनके रग और उनका सौन्दर्य अपने में आने दो, विषाद का वातावरण दूर हो जाने दो और अपने चतुर्दिक आशा का प्रकाश फैलने दो इन फूलों से खेलो, हँचो, बातें करो। उनकी सुगन्ध अपने प्रायों में बसने दो, उनकी सुस्कराहट अपने गालों पर फैलने दो, उनका प्रकाश अपनी आँलों में आने दो। सब कुत्रिम बन्धनों को तोड़कर प्रकृति के साथ होने की, पेक्य का अनुमव करने की चेष्टा करो।

बच्चों में बच्चे बनकर खेलो । खिलखिलाकर हँसो । दिन में कम से कम एक बार इस तरह हँसो कि शरीर की सब नमें खिल जायें— मुक्त, निर्द्धन्द्व वेबनावट हँसी ।

कभी बेकार न बैठो । अपने काम हाथ से करने में शर्म, आज की सम्यता का वह पाप है जो हमें हुवा रहा है । घर का कुल काम करो, पैसे वाले हो तो कुछ शरीर-अम करो, अपने बाग में काम करो । अपने कमरे की सफाई करो, बौड़ो, नाव चलाओ । मतलब शरीर से नित्य कुछ काम लेने की आदत डालो, उसे निकम्मा और सुस्त न होने दो । उस ५र काबू रखा । श्राजकल जिसे कुछ काम नहीं है, जो निठल्ला बैठ सकता है श्रीर श्रपना समय गप शप, ताश शतरज या नावेलवाजी में विताता है या विता सकता है वह भाग्यवान समभा जाता है। यह भाग्य शब्द का श्रम्थ है। मैं ऐसे भाग्यवान को संसार का श्रस्यन्त दयनीय प्राणी मानता हूँ। जिसे काम खाजना है या जिसको समय विताने का उपाय सोचना पड़ता है, ऐसे व्यक्ति को मैं श्रमागा समभता हूँ। चाहे उसके पास ससार की सम्पूर्ण सम्पदा हो श्रीर सुत के सम्पूर्ण साधन वर्तमान हों पर उसे केवल जीवन की निष्कलता का ही स्वाद मिलना है। ये श्रादमी जीवनमृत हैं, इनके समग्र जीवन पर मृत्यु का श्रम्थकार छा गया है।

भूल कर ऐसे अपाहिज न बनो। स्वस्थ जीवन जहाँ सयम से गम्भीर होता है तहाँ वह स्फूर्ति और श्रोज से चचल भी होता है। जवानी पर बुढ़ापे की कलम लगाने वाली शिचा श्रीर सम्यता से वचकर रहो। खूब श्रम करो—ऐसा श्रम कि पसीने में सम्पूर्ण श्रालस्य वह जाय। देखो, रात को कैसी गहरी नींद श्राती है—बच्चों वाली नींद। ककड़-पत्थरों की श्रय्या पर भी फैल जाने वाली नींद। वह नींद जो श्राधुनिक सम्य श्रादमी के लिए स्वम हो गई है और जिसके श्रमाव में हम केवल उस नींद से परिचित हैं जो गुद्रगुदे विश्वोने श्रीर मुलायम तिक्यों पर करवटें बदल-बदल कर बुलाई जाती है। परिश्रम करो श्रीर देखो, स्वी रोटियाँ चवाने में भी कैसा स्वाद श्राता है। स्वाद के लिए नहीं, स्वाय्य श्रीर जीवन के लिए मोजन करो। पेट की पाचन शक्ति को सुस्वादु भोजनों के बीभ से शिथिल न होने दो, जठराग्नि पर राख न डालो, उसे इलका रखी श्रीर प्रदीप्त होने दो। तय जो ग्रास तुम्हारे श्रन्दर जायगा, शक्तिकोत में बदल कर रहेगा।

विचारों का शरीर पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। जो मनुष्य सदैव अच्छे, कल्यायाकारी विचारों को अन्तस्तल पर उठने देता है वह रोग श्रीर शोक को दूर रखने का एक कारगर उपाय पा गया है। मानव शरीर सर्वत्र पेशियों से मरा हुआ है। ये पेशियाँ अगियात लघु घटकों या कोवों से निर्मित हुई हैं और इन कोवों की रचना असलय परमागुआं से हुई है। सब परमागु जीवनतत्वाश से पूर्ण हैं। इस जो विचार करते हैं उससे शरीर की प्रन्थियों अत पेशियों में एक प्रकार का रस दिवत होता रहता है। विचार जीवनप्रद, प्रायोग्मेषक हुए तो यह रस शरीर के घटकों में चैतन्याश एव रफूर्ति की वृद्धि करता है और शत-शत जीवन घटकों को जन्म देता है। यदि विचार दूषित हुए तो यह घटकों को मूर्छित, शिथिल और नष्ट करता है। मनोविकारों के कारण किए में प्रायापद या नाशक रस मिलतारहता है। अच्छे विचार, इसलिए, बलवर्ड न करते हैं, निकम्मे विचार बलनाश करते हैं। जब आदमी काथ से तमतमा उठता है तब शरीर का ताप बहुत बढ़ जाता है श्रीर सैकड़ों जीवकोष उस ताप में नष्ट हो जाते हैं। इसलिए कोष के बाद कोष करने वाले को गहरी सुस्ती और शिथिलता का अनुभव होता है।

इसलिए कहता हूँ कि स्वास्थ्य का रूप प्रयापि शारीरिक है परन्तु उसका मूल रूप मानसिक है। स्वस्थ मन के बिना स्वस्थ शरीर सभव ही नहीं है। अप्रेज लेखक स्वेट मार्डेन ने एक आदमी का जिक्र किया है। यह आदमी वहा मनहूस था। यह सदा चितित और निराश रहा करता था। उत्साह का उसमें नाम भी न था। सदा चितित और खिल रहने का कारण उसका जीवन एक प्रकार से बिल्कुल नष्ट हो गया था। उसे अपने ऊपर जरा भी विश्वास न रह गया और उसके मन में यह बात बैठ गई थी कि अब इस जीवन में मुक्तसे कुछ काम न हो सकेगा। दैवयोग से कुछ दिनों बाद उसका विवाह एक ऐसी खी से हो गया जो बहुत ही प्रसन्न स्वभाव की थी और सदा ईस पड़ती थी श्रीर उसका खेद दूर करके उसे भी हँसा देती थी। कुछ दिनों तक उस जी के साथ रहने के बाद उस निराश और बुखी आदमी की मनोष्टिंत भी बदल गई और यह प्रसन्न रहने लगा। इसका जीवन

श्रीर चरित्र पर बहुत ही श्रच्छा प्रभाव पडा। थोड़े ही दिनों में उसका पूर्व जीवन बदल गया। उसका मन श्राशा श्रीर विश्वास से पूर्ण हो गया श्रीर वह जो काम करता उसी में सफलता होती। एक घटना भारत में काम करने वाले एक नवयुवक अग्रेज अफसर के विषय में बताई जाती है। वह अफसर अधिक अस और यहाँ की भयकर गर्मी न सह सकने के कारण बहुत दुखी श्रीर श्रपने स्वास्थ्य के विषय में चिन्तित हो गया था। इस अम शैथिल्य तथा चिन्ता के कारण उसकी तथियत कुछ खराब रहने लगी । यह एक अच्छे डाक्टर के पास गया । डाक्टर ने बहुत ग्रब्छी तरह उसकी जाँच की ग्रौर कहा कि तुम्हारे स्वास्थ्य श्रादि के सम्बन्ध में सब बातें मैं कल एक पत्र में लिखकर तुम्हारे पास मेज व्या। वृक्षरे दिन उसे डाक्टर का एक पत्र मिला जिसमें लिखा था कि तुम्हारा बाँया फेफडा बिल्कल खराब श्रीर बेकाम हो गया है। जिगर भी बिल्कुल खराब हो गया है। इसलिए उचित है कि तुम श्रपने सब कामों की बहुत जल्द पूरी व्यवस्था कर लो। यद्यपि श्रभी कई इफ्तों तक तुम जीवित रहोंगे पर तुम्हारे लिए उचित यही है कि श्रपना कोई महत्वपूर्यों कार्य श्रमिश्चित दशा में न छोड़ो श्रीर उसकी ठीक ठीक व्यवस्था कर लो । इस पत्र का उस नवयुवक अफसर पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा और उसकी दशा लराब होने लगी। पहले चौबीस घटे के अन्दर ही उसे कलेजे में बहुत ज्यादा दर्द होने लगा श्रीर साँस लेने में बहुत फठिनाई श्रतु-भव होने लगी। वह अपने मन में यही घारणा करके बिस्तर पर पड गया कि अब मेरी मृत्यु निकट आ गई है और मैं बिस्तर से उठ न सक्रा। रात के समय उसकी दशा श्रीर भी खराब होने लगी। उसने डाक्टर को बुलवाया। डाक्टर को श्रक्षसर की ऐसी दशा वेलकर वडा श्राश्चर्य हुआ। उसने कहा कि कल तो जब मैंने तुम्हें देखा था यह दशान थी। एक ही दिन में तम्हें क्या हो गया ?

वह युवक अफसर बहुत कमजोर हो गया था। उसने बहुत ही धीमे

स्वर में कहा कि मेरे जिगर में कोई भारी रोग हो गया है।

डाक्टर—जिगर में १ कल तो तुम्हारा जिगर बिल्कुल ठीक था १ युवक ने पूछा—श्रीर फेफडों का क्या हाल है १

डाक्टर ने उत्तर विया—श्राखिर तुर्शे हो क्या गया है ? तुमने शराय तो नहीं पी ? तुम्हारे फेफड़े तो ठीक हैं।

रोगी—यह सब तुम्हारे पत्र की कृपा है। तुम्हीं ने कल श्रापने पत्र में लिखा था कि श्रव तुम कुछ हफ्तों तक जिश्रोगे ?

डाक्टर-मेरा मतलब था कि तुम कुछ हफ्तों के लिये पहाड पर चले जास्रो तो तुम्हारी तबियत बिल्कुल ठीक हो जायगी।

रोगी के मुँह पर मुद्देनी छाई हुई थी और उसके शरीर में कुछ भी वम न था। उसने बड़ी कठिनता से सिरहाने से डाक्टर का पत्र निकाल कर उसे दिखाया। देखते ही डाक्टर चिल्ला उठा—''ग्ररे! यह तो दूसरे मरीज के नाम का पत्र था। जान पडता है मेरे सहकारी ने भूल से तुम्हारे लिफाफे में दूसरे रोगी का पत्र रख दिया।"

इतना सुनते ही वह उठकर वैठ गया श्रीर कुछ ही घटों में विल-कुल चगा हो गया ।

इस प्रकार के अनेक उदाहरण दिये जा सकते हैं। इनका अभिप्राय इतना ही है कि विचार का शरीर पर बहुत अधिक प्रभाव पढता है। स्वस्थ शरीर के लिए स्वस्थ मन और स्वस्थ मन के लिए स्वस्थ शरीर आवश्यक है। मन और शरीर में अभित शक्तियाँ भरी पढी हैं। इनके पीछे, शक्ति का दिव्य स्रोत है। दुम स्वस्थ और उन्नत दशा में रखकर इस शक्ति-स्रोत में अवगाहन करके सुख शान्ति और निर्मल तथा सफल जीवन का आनन्द प्राप्त कर सकते हो। याद रखो, जहाँ स्वास्थ्य है वहीं शक्ति और आनन्द है।

## श्रुगवन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्रा

एक दिन ऋषि ने जो वाखी श्रमृत के पुत्रों को सुनाई थी, वह मानवता के हृदय में, श्राज सहस्रों वर्षों के पश्चात् भी ज्यों की त्यों गूँज रही है। 'श्रमृत के पुत्र' शब्द मात्र में जीवन की कैसी उदात्त कल्पना है! श्राज कोटि-कोटि मनुष्य मृत्यु, रोग, शोक, दीनता, दुवँ लता के जाल में फँसे हुए श्रत्यन्त विपन्न जीवन त्रिता रहे हैं। क्या मनुष्य इसीलिए उत्पन्न हुश्रा है कि वह जन्म मर कष्ट उठाये श्रीर एक दिन, श्रत्यन्त वियशता के साथ, मृत्यु के मयकर जबड़ो से चवा लिया जाय १ क्या हम पगु हैं श्रीर हमारी इच्छाएँ, हमारी शक्तियाँ, हमारी उमगें श्रीर हमारी कल्पनाएँ व्यर्थ हैं। क्या हम दुर्माग्य के हाथों की कठपुतली मात्र हैं। क्या श्रानन्दमय जीवन के स्वम, हमारी उन्नति की श्राकाचाएँ, हमारे मानवोचित गुग सब निर्थक हैं।

इसका एक ही निश्चित उत्तर 'नहीं' है।

ईश्वर का अमृत पुत्र मनुष्य लाचारी का जीवन विताने के लिए नहीं उत्पन्न हुआ है। वह समृद्धि, शक्ति और शान्ति का जीवन विताने के लिए उत्पन्न हुआ है। जगत् का सर्वोत्तम, अच्चर, आनन्द उसका है, मृत्यु पर जीवन की प्रतिष्ठा की शक्ति उसमें है। तब शक्ति, ओज और आनन्द का पुतला मनुष्य अपने को मूल कर, स्वा र्थान्य हो, धूल में क्यों लोट रहा है।

वेद में ऋषि कहते हैं। — ''जीवितां ज्योतिरम्बेद्धर्वाङ्ग्ल हरामि-शत शरदाय। श्रवसुञ्चन्मस्युपाशान् शास्ति द्राधीय श्रायुः प्रतर ते द्रधामि।'' श्रथर्वं ८।२।२ ''जीवितों की ज्योति के पास श्रा जाश्रो, श्राश्रो, तुमको सौ वर्ष की पूर्ण श्रायु तक पहुँचाता हूँ। मृत्यु के पाशों को तथा सब श्रप्रशस्त विभों को दूर करके प्रशस्त दीर्घ श्रायु द्रमको देता हूँ।'' 'जीवितों की ज्योति के पास श्राश्रो,' कैसे प्राय-संवाहक शब्द हैं ये ? शिथिल, निस्पाय होकर जीना कोई जीना है ? सम्पूरा जीवन के साथ जिथ्रो ।

हम बहुत से मनुष्यों को कहते सुनते हैं—ग्ररे, श्रय हमारी क्या ? चार विन श्रीर जीना है, किसी तरह बीत ही जायेंगे। कोई कहता है—माई, श्रय हम बेकाम हो गये। श्रय हमसे कुछ नहीं हो सकता, श्रय परमात्मा बुला ले तो श्रच्छा। कोई कहता है—हमारे भाग्य में ही सुख नहीं है, हम जो करेंगे उसी का परिणाम उलटा होगा। शक्ति का श्रिष्टाता मनुष्य, श्रमरत्व का यात्री मनुष्य कैसी श्रात्म-विस्मृति की दोन वाणी में बोलता है। ये मानवता के बचन नहीं हैं, ये विकृत श्रीर शिथिल ह्वय के उद्गार हैं। ऐसे मनुष्यों का उद्बोधन करते हुए वेद कहता है—

''दीर्घायु मनुष्यों के समान श्रिषिक आयु प्राप्त करके जिश्रो। दीर्घायु धारण करके जिश्रो। मत मरा। प्राया शक्ति के साथ जिश्रो। मृत्यु के वश में मत जाश्रो।''१ मा मृत्यो। उद्गात् वशा' (मृत्यु के अधीन मत हो) दिन्दू धर्म के सब से मान्य श्रीर मानव जाति के सब से पुराने प्रन्थ का यह उद्बोधन है। उटो, अमृत के सन्धान में लग जाश्रो। दु ख श्रीर कष्ट का जीवन तुम्हारे लिए नहीं है।

जो दुर्बल श्रीर श्रक्षमंत्रय हो रहे हैं, जो निराशा के गर्ज में गिरे हुए हैं उनकी होन श्रवस्था उन्हों की बनाई दुई है। श्रपने कुविचार श्रीर श्रसदाचरण से उन्होंने श्रपना शक्ति-मण्डार खो विया है। उन्होंने शक्ति-सागर प्रभु से श्रपना जीवन श्रलग कर लिया है श्रीर श्रात्मा को श्रलौकिक शक्तियों श्रीर सम्मावनाश्रों की श्रोर से स्वयं मुख तोड़ कर श्रन्थकार श्रीर दुःख, रोग श्रीर मृत्यु का वरण किया है।

१ ग्रायुवायुब्कृतां कीवायुब्मान् जीव मा मूवा । प्रायुनात्मन्वतां जीव मा मृत्योद्दशादशम्—ग्रथ्नवं० १६।२७।८

ऐसे मनुष्यों को आशा और आश्वासन प्रदान करते हुए भी भृषि पुकार रहे हैं —

"हे पुरुष ! इस श्रवस्था से ऊपर उठो, मत गिरो। मृत्यु के बन्धन से छूट जाग्रो।"१

पुन कहते हैं —

"जिस प्रकार अन्धकार छोडकर ऊपर प्रकाश में आते हैं, उसी प्रकार मृत्यु से ऊपर उठो। अधिपति सूर्य अपनी किरणों से तुमको मृत्यु से बचावें।"२

हजारों वर्ष पूर्व सुनी हुई यह मृत्युक्षय वाखी भूलकर हम शव-तुल्य निस्पन्द हो रहे हैं, प्राण्याक्ति मूर्छित हो गई है, मिथ्या विश्वासों के जादू से मोहप्रस्त होकर हमने सूर्य के समान प्रचएड आत्मशक्ति को घोर तिमिरायरण से ढक लिए हैं। हमारे पौरुष की उपासना का भूखा जीयन का देवता कपाटों के मीतर से पुकारते-पुकारते सो गया है पर हम हैं कि अपनी तुर्वल मायनाओं और जीवन्मृत कल्पनाओं के बन्दी बने शिथिल पढ़े हैं। नैराश्य और पराजय की मावना हम में भर गई है।

इस पराजित जीवन के विरुद्ध विद्रोह करने, इससे ऊपर उठने के लिए ऋषि-वाणी बार-बार पुकार रही है। वह कहती है, जीवितों की तरह जिश्रो, समस्त प्राण-शक्ति के श्रोज के साथ जिश्रो, मृत्यु के बन्धनों को छिन्न-भिन्न करके जिश्रो! प्राण्हीन ककाल की तरह मत जिश्रो, पौरुष से दीत श्रीर श्रोज एव वीर्य से मिएडत होकर जिश्रो।

उपनिषद् में कहा गया है-- "नायमात्मा बलहीनेन लभ्यो।" बलहीन, निर्वेण व्यक्ति आत्मा नहीं प्राप्त कर सकते। फिर कहते

१ उरक्रामात पुरुष मावपत्था मृत्यो पड्वीशमय मु चमान । अ० ८।१।४

२ उबेहि मृत्योर्गभीरात् कृष्णात्चित्तमसम्पार ।

स्यस्त्विधपति मृत्योददायच्छतु रश्मिभ ।

हैं, 'वह बहुत पदने से भी प्राप्त नहीं हो सकती ( नायमात्मा प्रवचनेन सम्यो )।" ऋषि कहते हैं-"उठो, जाम्रो श्रीर श्रेष्ठ पुरुषों से बोध प्राप्त करो।" स्राज हमें स्रपनी दुर्बलताश्रों से ऊपर उठना होगा। आज हमें उदोत्त जीवन धारण करना होगा। "वह जीवन, जिसमें प्रतिक्वरण हमें प्रार्थों का स्पन्दन श्रनुभूत होगा, वह जीवन जिसमें हमारी कर्मस्फूर्ति कमी चीग्र न होगी, वह जीवन जिसमें पर्वत-समान बाधा-विध्नों को पददिखत करते हुए अविचिखत पग से इम अपने लच्य की श्रोर बढ़ते रहेंगे, वह जीवन जिसमें हमारा व्यक्तित्व श्रपने देश के सम्पूर्ण समाज के व्यक्तित्व में प्रसारित होगा, वह जीवन जिसमें श्रमीम को ससीम, श्रज्ञेय को ज्ञेय बनाने के लिए हमारी ज्ञान-पिपासा एव कर्म-चेष्टा कभी शान्त न होगी, वह जीवन जिसमें हमें निम्न से निम्त एव अधम व्यक्ति के साथ निजत्व का सजीव स्पर्ध अनुभव होता रहेगा, वह जीवन जो सतत हमारे शारीर एव मन प्राण को सुन्दर. सबल श्रीर स्वस्य बनाये रहेगा, वह जीवन जो हमें उद्धत श्रन्याय एव श्रत्याचार के विरुद्ध, प्रवलों के उत्पीष्टम एव निष्ट्र शोषण के विरुद्ध सम्राम करने के लिए सदा अनुप्रास्त्रित करता रहेगा, यह जीवन जिसमें हमें प्रत्येक स्वया मुक्ति एवं श्रानन्द का स्वर-सगीत भकृत होता हुन्ना सुनाई पहेगा।"

> मा मृत्यो उद्गात् वर्षा । मृत्यु के श्रधीन मत हो ।

उक्तामातः पुरुष मावपत्था मृत्यो पङ्वीशमय मुख्यमान । हे पुरुष ! इस श्रवस्था से ऊपर उठो, गिरो मत श्रीर मृत्यु के बन्धन से मुक्त हो जाश्रो ।

१ श्री ज॰ प्र॰ मिश्र (विश्वमित्र १६३६-३७ पु॰ ४८६)

#### जीवन-कला

चित्रकार साधारण रगों के समन्वय से जब चित्र बनाता है, जिसमें जीवन बोल रहा जान पडता है, तब हम श्राश्चर्यमुग्ध हो उठते हैं। एक सामान्य पत्थर से कुशल मूर्तिकार मानव की सृष्टि करता है। एक सगीतक शब्दों के भीतर छिपे श्रानन्त माधुर्य श्रोर सामक्कर्य, श्रानन्द श्रोर रहस्य को विकर्षा कर देता है। श्रव्यक्त सौंदर्य को व्यक्त करना श्रहश्य शक्तियों से सम्बन्ध स्थापित करना श्रीर श्रम् के स्था को मूर्च करना ही कला का लक्ष्य है। जीवन भी कला है। महात्मा गाँधी के शब्दों में तो "जीवन समस्त कलाश्रों में श्रेष्ठ है। जो श्रच्छी तरह जीना जानता है वही सम्बा कलाकार है।"

जैसे समस्त कलाएँ श्रदृश्य सीन्दर्य की श्रमिव्यक्ति करती हैं वैसे ही जीवन भी सत्य, शिव श्रीर सुन्दर के प्रच्छन रहस्यों की श्रनुभृति श्रीर प्रकाशन करता है। जैसे चित्रकार को रग श्रीर कूची, मूर्तिकार को पत्थर श्रीर छेनी, सगीतकार को शब्द, सुर, ताल श्रीर लय के साधन प्राप्त हैं वैसे ही मनुष्य को जीवन कला के चित्रण श्रीर प्रकाशन के लिए शरीर, मन, बुद्धि की समृद्धियाँ प्राप्त हैं। जैसे रगों के सामक्षस्य से कला के रहस्य प्रकट होते हैं श्रीर उनके विखर जाने पर सब कुछ विखर जाता है वैसे ही जिस जीवन में शरीर, मन श्रीर बुद्धि का सम्यक् सामक्षस्य है, श्रीर उस सामक्षस्य हारा श्रदृश्य एव मूर्छित सीन्दर्य का प्रत्यचीकरण है, वही जीवन है श्रीर उसी को कला के स्तर तक उठाया जा सकता है।

'जो श्रच्छी तरह जीना जानता है यही सच्चा कलाकार है।' हमारी सम्पूर्ण विद्या, हमारा ज्ञान, धन, हमारे श्रगणित दावे निर्धक हैं यदि हमें जीना नहीं श्राया, यदि हमें जीवन की कला नहीं श्राई। क्या केवल पैदा होना, पेट मरना श्रीर एक दिन मर जाना ही जीवन है। क्या श्रपनी हजारों वर्ष की सम्यता की यात्रा में मनुष्य ने इतना ही सीखा है ? जिस जीवन में श्रच्छी तरह जीने की चमता नहीं, वह जीवन नहीं! 'श्रच्छी तरह जीना जानना', इसमें सम्पूर्या रहस्य श्रा जाता है। श्रच्छी तरह जीना क्या है ? शारीर की, मन की, खुद्धि की श्रीर इन सबके द्वारा श्रात्मा की शक्तियों का श्रनुभव श्रीर उनका श्रपने तथा जगत् के कल्याया के लिए विनियोग!

शरीर को लें तो जीवन के अनितम काल तक वह शक्तिमान श्रीर समर्थ रहे, श्रेष्ठ कार्यों में उसका उपयोग हो, थकावट श्रीर श्रालस्य पास न फटकें, नीरोग रहे, रोग से लड़ने श्रीर उस पर विजय पाने की शक्ति से मरा रहे। मस्तिष्क सच्चम, श्रांखें प्रकाश से मरी, मुख तेजपूर्ण, दाँत हद श्रीर स्वच्छ, जिह्या मीन रहना जानने वाली श्रीर मृदु-मृदु बोलने वाली, उभरा हुआ सीना, विकसित पुट्ठेदार बाहें तथा सबल हाथ शक्तिमान श्रीर सब कुछ हजम कर जाने वाला पेट तथा मजबूत पाँव जीवन की लम्बी यात्रा के बोभ से विचलित न हो, यह शरीर को श्रच्छा रखना है।

मन वह जिसमें श्रन्छे विचार श्रायें, श्रादर्श की कल्पना हो, जो जीवन को, मार्ग में चलते हुए, हदता प्रदान करे, जिसमें स्वार्थ की भावना इतनी प्रयत्न न हो जाय कि दूसरों के हित श्रीर कल्याया का ध्यान न रहे, जो शरीर में उत्साह की तरंगें बहावे। जिसमें ईंप्यां, द्वेष, लोम, श्रन्याय पर श्रुकुश हो। ये हैं स्वस्थ मन के लच्चा।

बुद्धि वह जो विचारों का लच्य की ख्रोर संचालित करे, जो बुराई-भलाई का विश्लेपण कर श्रेय की ख्रोर प्रेरित करें, जिसमें सम-स्याख्रों के मूल में पैठने की शक्ति हो, जो, प्रश्नों को समके ख्रीर हल करे, जो जीवन को श्रम्थकार से निकाल कर प्रकाश के मार्ग पर डाल दे। जो श्रपने ख्रीर दूसरों के हितों में समन्वय साथे ख्रीर व्यक्ति तथा समाज के पारस्परिक सम्बन्धों का उचित दिशा में विकास करे।

स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मन श्रीर स्वस्थ बुद्धि या मस्तिष्क इन

तीनों का सहयोग जब होता है तब जीवन-कला प्रकट होती है, तब आवमी श्रन्छी तरह जीवन श्रारम करता है। जब जीवन कला प्रकट होती है तब कुरिसत श्रीर मही वस्तुएँ सुन्दर हो जाती हैं, स्वार्थ का स्थान त्याग लेता है, श्रनुदार दृष्टि में उदारता का प्रकाश उत्पन्न होता है, दूसरों के प्रति हम श्रिषक सहिन्द्यु, श्रिषक उदार, श्रिषक सहानु-मृतिपूर्ण होते हैं।

श्राज जब हम ससार की श्रोर हब्दि डालते हैं तो हमें यह देखकर आश्चर्य श्रीर दाख होता है कि असीम सविधाश्रों श्रीर ज्ञान के श्रग-णित नवीन साधनों के बाद भी मानवकी जीवन दृष्टि वही परानी है। जीवन बदल गया है, दुनिया बदल गई है पर जीवन पर, ससार की समस्यात्रों पर विचार करने की दृष्टि परानी ही बनी हुई है। वही शरीर-बल अब भी समस्याओं का उत्तर प्र वाता है। बलवान दुर्बल को. श्रमीर गरीब को, साधनसम्पन्न सायनहीन को, शक्तिमान राष्ट्र श्रपेखा-कृत शक्तिहीन राष्ट्रों को, यह छोटों को निगल कर ही जीवत रह सकते हैं। जीव जीव का भोजन है श्रथवा सक्ट शब्दों में, 'जिसकी लाठी उसकी भैंस', इस धारणा श्रीर जीवन-दृष्टि को लेकर ही आज भी मानव चल रहा है। हजारों वर्ष के इतिहास में मानव संस्कृति अपने प्रच्छन्न देवत्व को मूर्तिमान करने में प्रयत्नशील रही है। जिस परिमाण में पश्चता बचती गई है उसीपरिखाम में सम्यता का विकास होता गया है। पर जब-जब महान अवसर आये हैं, सभ्यता कसीटी पर कसी गई है तब तब अन्दर की दबी पशता ऊपर आ गई है, उसने मानवता के सम्पूर्ण प्रयत्नों को विफल कर दिया है।

इसका कारण क्या है ?

इस असफलता का एक मात्र कारण्यही है कि व्यक्ति की जीवन हिण्ड अब भी पुरानी बनी हुई है। अब भी वह प्रेम की अपेन्ता जब देस्ती पर, हार्विकता की अपेन्ता आतक और प्रमुख पर अधिक आस्था रखता है। इसिलए देखने में सरल और निरीह मनुष्य सकटकाल में पागल हो जाते हैं, एक दूसरे का गला काटने लगते हैं, मानव मानव के विरुद्ध बड़ा होता है, सामूहिक हत्याएँ युद्ध के नाम से पुकारी जाती हैं, विभिन्न देशों के बीच शत्रुता की भावना का प्रचार देशमिक समभा जाता है, जीवन में स्वार्थ, प्रतिद्वनिद्धता और जोर-जबर्यस्तीने सदाचरण, प्रेम और उत्सर्ग का स्थान छीन लिया है।

हिन्दू धर्म कहता है—'श्रात्मन प्रतिक्लानि परेषां न समाचरेत्' जिसे तुम श्रपने लिए प्रतिक्ल समस्ते हो, उसे दूसरों के साथ न करो । दूसरों के साथ वह व्यवहार न करो, जो दूसरा तुम्हारे साथ करे तो तुम दुखों हो।

इस्लाम कहता है—श्रपने पड़ोसी को प्यार कर श्रीर उसका साथ दे।

ईसाई धर्म कहता है—श्रपने शतुश्रों को प्रेम करो । जो तुम्हें शाप दें उनकी मगल कामना करो । जो तुम्हारे प्रति द्वेषपूर्वक श्राचरण करे उनके लिए प्रार्थना करो । मलाई से बुराई को विजय करो ।

मानव जीवन आज इन शिक्ताओं पर गठित नहीं हो रहा है। शिक्तशाली वर्गों ने जीवन प्रवाह को बिल्कुल विरुद्ध दिशा में डाल दिया है। थोड़े से मनुष्यों ने सतह के नीचे देखने की चेध्टा की श्रीर उन्होंने वह नई जीवन-हिंद्ध पाई जिसका प्रत्येक पीढ़ी के लिए पुनः अन्वेषण करना अत्यन्त श्रावश्यक है—यह जीवन हिंद्ध कि केवल सेवा में, किसी सत्यकार्य में अपने को खो देने में, श्रपनी इच्छा के स्थान पर प्रमु की—ईश्वर की इच्छा स्थापित करने में ही श्रानन्द है।

एक युवक, जिसे आधुनिकसभ्यता के यन्नों नेबेकार कर दिया है, लिखता है—''यदि मुक्ते काम मिले तो अवश्य करूँगा। बेकारी मेरी शर्म नहीं, राज्य और उस सभ्यता-प्रणाली की शर्म जो स्वस्थ, और साहस से मरे इतने पौरूष को निर्धिक कर रही है। पुरुषार्थी युवक बेकारी और आलस्य के वातावरण में पह रहे हैं, आत्मसम्मान सोकर

अपने हृदय में खींचकर श्रीर राष्ट्र के हृदय के प्रति क्रीध से भरे हुए जी रहे हैं। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में मैं उन्हीं व्यर्थतास्त्रों. श्रन्यायों श्रीर विरद्धताश्रों को देख रहा हैं, श्रधिकार श्रीर धन के फ़ठे दायों के लिए उन्मत्त लिप्सा श्रीर दौड़, एक बीते युग के जीखें सिद्धान्तों में श्रन्धविश्वास-वे सिद्धान्त जो नवीन जगत् की प्राण्पूर्या, सामर्थ्यपूर्ण, भयंकर शक्तियों को प्रहण नहीं कर सकते, उन पर निय-न्त्रण करना तो दूर की बात है। प्रत्येक मार्ग श्रीर प्रत्येक भवन से विज्ञान श्रमियन्त्रित श्रौर श्रनाष्ट्रत होकर हमारी श्रोर दहाइता है, वह हमारे लिए ऐसी विलास-सामग्रियाँ बनाता जारहा है जिन्हें क्रय करने में हम श्रयमर्थं हैं श्रीर हमारे-जैसे नव-युवकों को वेकार बनाकर उनकी शक्ति चूस रहा है, हमारे जीवन-मान को उठाता है पर हमारे जीवन के सार तत्य को नष्ट करते हुए। क्या कई सहस्त्र वर्ष की हमारी सम्यता हमारे लिए इससे श्रन्छी जीवन-विधि का निर्माण नहीं कर सकती १ क्या वर्त्तमान पीढ़ी के हमारे जैसे लोग इस स्थिति को जन्म-जात श्रधिकार श्रीर परम्परा के रूप में ग्रह्ण करके उसी पुराने ढक्क पर चलते रहें ! उसी ढंग पर जिसमें शक्ति का च्य, बेकारी, मय, शत्रता, उन्मत्त विज्ञान के प्रति विस्मय-विमुग्ध पर विचार-शिथिल लोकसमूह का ग्रात्मरखलन है ? ग्रय तक हम लोग. स्वार्थ ग्रीर निष्ठ-रता की दुनिया में रहते रहे हैं और आज भी रह रहे हैं, अब समय आ गया है कि इस अनुभव करें कि इनसे बड़ा एक ईश्वर है जो लोग पथ्वी पर पैदा हुए हैं उनमें से प्रत्येक के लिए शान्ति श्रीर श्रानन्द का एक श्राश्रयस्थान है। मेरा एढ़ विश्वास है कि समय श्रा रहा है जब यह परिवर्तन न केवल सम्भव होगा वर अनिवार्य होगा। उस जीवन को हम एक आवर्श के रूप में नहीं वर एक वह-ईप्सित तथ्य के रूप में प्रहण करेंगे-'एक जीवन जिसमें राष्ट्र राष्ट्र से प्रति-बन्धों की बीबारों के पीछे से नहीं वर समान बन्धुत्व और हित की भावना से बोलेंगे श्रीर जहाँ मानव जाति भावत्व श्रीर श्रभकाचा की इड अनुभतियों से प्राचानियत होगी।'

यह एक बेकार युवक की हृदयवाणी है जिनके सामने, श्रात्म-शोध श्रौर श्रात्मसंस्कार, प्रेम श्रौर सहानुभूतिपूर्ण व्यक्तित्वों द्वारा उत्पन्न एक नवीन संसार, एक नवीन हिण्ट का स्वप्न है।

श्राधिनिक जीवन का सन्तलन बिगड़ जाने के कारण यह है कि मानव प्रकृति का भौतिक पत्त इसके नैतिक पत्त से कहीं श्रिधिक विक-सित हो गया है। जीवन के मौतिक चेत्रों में जो आश्चर्यजनक प्रगति श्रीर क्रान्तिकारी परिवर्तन हो गये हैं, नैतिक क्रेत्र में उनके समानान्तर प्रगति श्रीर परिवर्तन नहीं हो पाये हैं। दोनों के बीच एक श्रन्तर, एक खाई श्रा गई है श्रीर पिछले सी वशों में वह तेजी से बढ़ती गई है। एक खरा के लिए छोचिए कि भौतिक खेत्र में कैसे सर्वप्राही, कैसे श्राश्चर्यजनक परिवर्तन हुए हैं श्रीर ही रहे हैं तथा उनकी गति कितनी तेज है। मानव जाति ने हजारों वर्ष से जिस दीपक का व्ययहार किया है, वह तेजी से बुमता जा रहा हैं श्रीर उसका स्थान धुम्रहीन विद्युत ने छीन लिया है। मनुष्यता के आरम्भ से भूमि और जल को अति-क्रमगा करने के लिए, यातायात के जो साधन काम में आते रहे, वे पेट्रोल, भाप, इत्यादि के उपयोग से बिलकुल अस्पश्य हो रहे हैं। टेलीग्राम, टेलीफोन, टेलीविजन, रेडियो, वासुयान इत्यादि के अगियत श्राविष्कारों ने भौतिक पच्च को छगिठत श्रीर हद कर दिया है। विला सिता के साधनों तथा अनेक असुविधाओं का बाहुल्य हो गया है। पुराकाल की बातें जाने दीजिए, अभी ५० साल पूर्व मनुष्य के हाथ में इतने घातक श्रस्त्र-शस्त्र न ये जितने श्राज हैं। श्राज के शसास्त्री तथा सामरिक उपकरणों की मारक शक्ति ५० साल पूर्व के शखाखों से शतग्रवा हो गई है।

भौतिक जगत् की आरचर्यजनक प्रगति को देखते हुए मानव समाज के नैतिक-आध्यात्मिक जीवन में अथवा भाव-जगत् में बहुत कम प्रगति हुई है। पिछुते सौ वर्षों में मनुष्य की बौद्धिक शक्तियाँ पर्यत-श्रुगों से गिरने वाली तीव्र जलधारा के समान अप्रतिहत वेग से बढ़ी हैं परन्तु श्राध्यात्मिक विकास के ज्ञेत्र में मनुष्य बहुत पिछड़ गया है—हतना कि उसमें एक प्रवल निराशा श्रीर विवशता की भावना उत्पन्न हो गई है। प्रोफेसर मैकमरे नामक एक पाश्चात्य विचारक ने इस बात की समीज्ञा करते हुए लिखा है—"श्राधुनिक युग में श्रर्थात् मध्ययुगीन विश्व के खिरहत हो जाने के बाद से मनुष्य के ज्ञान में श्रत्यिक श्रिमबुद्धि हुई है किन्तु उसके साथ तवनुकूल भावोत्कर्ष नहीं हुश्रा है। फलतः हम लोग बौद्धिकता की हिंदर से सभ्य किन्तु भावनाश्रों में श्रादिमकालीन हैं, श्रीर हम लोग एक ऐसी सीमा पर पहुँच गये हैं जब कि ज्ञान की प्रगति हमें नष्ट कर देने की धमकी दे रही है। ज्ञान शिक्त है पर भावप्रवण्यता हमारे मूल्यों यथा उपयोगों की स्वामिनी है इसलिए हम श्रपनी शक्ति का प्रयोग उसी के श्रनुकूल करते हैं। भाव-जगत में हम जंगली, श्रादिमकालिक व बच्चे तथा श्रविकसित हैं। हमने बुद्धि को मुक्त कर दिया है किन्तु भावना (हमोश्रन) को श्रद्ध-लाश्रों में बाँध रखा है।" मनुष्य का मन तो ऊँची श्रेग्री पर पहुँच

<sup>\*&</sup>quot;In the modern Period, that is to say, since the break up of the medieval world there has been an immense development of knowledge There has, however, been no corresponding emotional development. As a result we are intellectually civilised and emotionally primitive and we have reached the point at which the development of knowledge threatens to destroy us. Knowledge is Power but emotion is the master of our values and of the uses therefore to which we put our power Emotionally are primitive, childish, undevloped we have set the intellect free and kept emotion in chains."

गया है पर आतमा प्रारम्भिक अवस्था में ही है।#

इस विषम स्थिति के परिणाम की समीचा की जिए। मौतिक चेत्र के क्रान्तिकारी परिवर्तनों के कारण श्राज मनुष्य के नैतिक पच पर योभ बढ़ गया है। इमारे नैतिक पच से बदली हुई भौतिक दुनिया की माँग इतनी बढ़ गयी है। कि वह उसे पूरा करने में श्रसमर्थ है। जीवन की मौतिक समृद्धि श्रीर सुविधाश्रों में श्रसीम दृद्धि हो जाने के कारण वासना श्रीर विलास के प्रति प्रलोभन श्रधिक शक्तिमान हो गये हैं— उससे कहीं श्रधिक जितना प्राचीन काल में थे। इसीलिए श्राज मनुष्य की धनसञ्जय श्रीर परिश्रह इति पर कहीं श्रधिक नियत्रण की श्रावश्य-कता है। मनुष्य में इसी नियन्त्रण शक्ति की कमी हो गई है। ज्यों-ज्यों मौतिक यन्त्रों की गति तीव होती जाती है त्यों-त्यों उसके नियन्त्रण श्रीर उसका सन्तुलन बनाये रखने के लिए हमें श्रपनी स्वार्थ-मावना पर श्रधिक श्र श्रुश रखने की, श्रात्मनियन्त्रण की श्रावश्यकता भी बहुती जाती है।

इसीलिए श्राज नई समाज-ध्यवस्था की बातें प्रत्येक देश में कही जा रही हैं पर नई व्यवस्था केवल तर्क से, बौद्धिक श्रनुगमन के श्रथवा राजकीय शक्तियों के सहारे नहीं चलाई जा सकती। उसके लिए नृतन मनुष्यों की, नृतन जीवन दृष्टि की श्रावश्यकता है। जब तक व्यक्तियों का जीवन शुद्ध न होगा श्रीर उनमें श्रात्मशोधन, श्रात्म-परिष्कार श्रीर श्रात्मोत्सर्ग का दृद्ध सकत्प एव संस्कार उद्भृत श्रीर विकसित न होगा, तब तक कोई समाज व्यवस्था काम न देगी।

हमें नृतन जगत् के लिए नृतन सनुष्य चाहियें—वे जो जीवन के कला की जुनौती का उत्तर देने को सन्नद्ध हों, वे जो नृतन जगत् के निर्माण के लिए नृतन जीवन-दृष्टि धारण करें श्रीर श्रमी तक चली श्रा

<sup>\*</sup>मूल शन्द, जिसका शान्दिक श्रनुवाद कठिन है, ये हैं—
"Man has a Postgraduate mind and kinder-garten soul

रही जीवन की परम्परा का त्याग करें, जो आज ही नया जीवन-वास्तविक जीवन--विताने का निश्चय करें।

पश्चिम के एक जाग्रत बन्धु ने जो वर्षों तक उच्च शिच्चक रह चुके हैं, अपने जीवन की आलोचना करते हुए इस समस्त पर प्रकाश ढालते हुए एक पुस्तक लिखी है। इसमें वह प्रश्न करते हैं, कितने ऐसे आव्मी हैं जो छाती पर हाथ रख कर अद्धापूर्वक, निश्चय के स्वर में, कह सकते हैं कि परसों या कल से एक नवीन जीवन आरम्भ किया है। क्या आप कह सकते हैं कि परसों या कल से आपने नया जीवन बिताना शुरू कर दिया है? उनके शब्दों में ("Can youlook back on a certain day and say with confidence—Yes, then I began to live, and now know what life really is?") क्या आप आपने एक बीते हुए दिन को वेख कर विश्वासपूर्वक कह सकते हैं कि हाँ, तब से मैंने जीना आरम्म किया और मैं जानता हूँ कि सचमुच जीवन क्या है?"

सञ्जी बात तो यह है कि श्रिषिकाश पुरुष कभी जीवन—सञ्जा जीवन श्रारम्म ही नहीं करते। वे श्रीनश्चय श्रीर श्रासण्ट एवं भ्रमा तमक विज्ञारों की श्रुखला में पड़े एक शिथिल श्रीर प्राण्डीन जीवन बिताते हैं। कभी कभी खिलाक उत्साह से भरकर सोचते हैं—श्रुख्ला जो हुआ सो हुआ, श्रागे हम ऐसे न रहेंगे। श्रमेरिका से एक पुस्तक प्रकाशित हुई है—'लाइफ विगिन्ट दुमारो' श्रयीत् 'कल से जीवन श्रारम्म होगा।' इस पुस्तक का नाम न केवल उसके लेखक की मनोइति ज्यक्त करता है बल्कि लाखों श्रादमियों की मन स्थिति प्रकट करता है। जीवन वस श्रारम्म होने जा रहा है पर प्रारम्म कभी न होगा। कल कभी नहीं श्राता। जो यह कह सकता है कि मैंने कल से या श्राख से नवीन जीवन विताना श्रारम्म कर दिया है वही जीवन की वास्तविक शक्ति श्रीर शान्ति का श्रास्म कर सकता है।

इस नवीन जीवन या न्तन जीवन दृष्टि की चार आवश्यक शतें

हैं-- १ पूर्ण सच्चाई व ईमानदारी २ पूर्ण पवित्रता ३ पूर्ण स्वार्थ-हीनता ४ पूर्ण प्रेम। वैसे देखने में ये बातें कठिन जान पड़ती हैं पर एक बार हद निश्चय कर तेने पर श्रात्मा पर, पड़े हुए मोह के परदे की हटा देने पर सरख हो जाती हैं क्योंकि ये सब गुगा, तत्वता, हमारी मुल प्रकृति में उपस्थित हैं। ईश्वर में इढ आस्था रखने और उससे सम्पर्क स्थापित करने, उसके प्रति आत्मसमप्रेश करने से ये बातें सहज हो जाती हैं। ईश्वर समस्त शक्ति स्प्रीर प्रकाश का स्रोत है. उसके प्रति र्वमानदार होने से ही आप अपने प्रति ईमानदार हो सकते हैं और जो अपने प्रति ईमानवार है वही जगत के प्रति ईमानदार हो सकता है। इसमें आहम बक्कना सम्भव नहीं है। पवित्रता भी इसी प्रकार साध्य है-यदि हम विचारों को उच्च तल पर रखें, उच्च श्रादशों की श्रोर सचेष्ट हों श्रीर श्रहकार को जागरित न होने में । स्वार्थहीनता प्राप्त करना सरल हो यदि हम अनुभव करें कि मानव समाज के हित और कल्याया से अपने हित और कल्याया का धनिष्ट सम्बन्ध है। दूसरों के हित में ही अपना हित है। अपने और पराये के बीच की दीवार की धीरे धीरे तोड डालने पर सब सरल हो जायगा । प्रेम तो मानव जीवन का आधार ही है। उसके बिना हमारा जीवन सम्मव ही नहीं है। श्रावश्यकता इतनी है कि हमारा अपने बच्चों, आत्मीय जनों से जो प्रेम है उसे हम विकसित करके मानवमात्र में फैला दें। उसे जीवन की प्रत्येक विशा में सच्ची शक्ति के रूप में विकसित होने दें वह हमें दुर्बल नहीं. शक्तिमान बनावे श्रीर इसमें दैवी सम्भावनाएँ जागरित करे।

प्रार्थना हृदय की भूख है, आत्मा की पुकार है। वह हमारे अधिक अच्छे, अधिक शुद्ध होने की आतुरता को सूचित करती है। इसका मूल कर्यट नहीं, हृदय है। प्रार्थना वह कही है जो ईश्वर से हमें मिलाती है, जो अन्धकार के बीच हमें प्रकाश देती है। इस प्रार्थना से ऊपर बताये हुए नवीन जीवन के चारों आवश्यक गुगा सरल-साध्य हो जाते हैं। मनुष्य ईश्वर का एक सन्देश है। जब तक मनुष्य हसे याद न रखेगा उसमें उच्च जीवन भूमिका श्रा ही नहीं सकती। श्रावश्यकता यह है कि हम मनुष्य जीवन की महत्ता का श्रनुभव करें, उसके श्रसीम उत्तरदायित्व को सममें श्रीर श्रश्रेयस्कर प्रवृत्तियों की चुनौती का पौका की भाषा में उत्तर दें। श्रावश्यकता इस बात की है कि भौतिक प्रगति पर श्राध्यात्मिक चेतना श्रीर शक्ति का नियन्त्रण हो श्रीर परम्पराश्रों, जीर्ण विचारों श्रीर प्रणालियों की दासता से इम श्रपने को मुक्त कर लें श्रीर हिटमैन के शब्दों में कह सकें—

I am for those that have never been master'd,

For men and women whose tempers have never been master'd

For those whom laws, theories convnetions can never master

"मैं उन्हीं के लिए हूँ जो कभी पराजित नहीं हुए, मैं उन नरनारियों के लिए हूँ जिनकी प्रकृति सदा अपराजित रही है। मैं उन लोगों
के लिए हूँ जिन्हों कभी कानून, रूदियाँ, मतवाद और परम्पराएँ नहीं
पराजित कर सकतीं।" नियामा प्रपात की असीम शक्तियाँ जैसे कुछ ही
समय पूर्व तक उनके उपयोग की विधि ज्ञात न होने से निरर्थंक पड़ी थीं
तैसे ही जीवन के गहरे तल में असीम शक्तियाँ पड़ी हुई हैं। हम उन्हें
मूले हुए हैं। हमारा शरीर, हमारा मन, हमारी बुद्धि अस्वस्थ है, गलत
विचारों, धारयाओं की गुलामी में पड़ी हुई है। इस लिए जीवन की सबी
कला का उदय नहीं हो पाता है। जिस दिन हम जीयों जीवन तथा विचार
प्रयाली के बन्धनों से अपना मानस मुक्त करके एक सर्वथा नवीन जगत्
के निर्माण के लिए नींव देने के रूप में, नवीन जीवन हिण्ट प्रह्या करेंगे
और एक नवीन जीवन विताने का निरुचय ही नहीं करेंगे वरन् उसे आरंभ
कर चेंगे उस दिन हमें एक नूतन मुक्ति, नूतन विजय, नवीन साहस,
नवीन आनन्द, एक नई शक्ति और एक नवीन शान्ति का अनुभव होगा।

#### सद्विद्या

विद्या शब्द का अर्थ है जानना। इसलिए इसे ज्ञान भी कह सकते हैं। जिससे मनुष्य को वस्तुओं के मूल रूप का दर्शन होता है वह विद्या है। मनुष्य के जीवन का मूल है आत्मा। उसकी समस्त प्रवृत्तियों और प्रेरणाओं के मूल में आत्मा की ही शक्ति है। इस शक्ति का जब देह से सम्पर्क होता है तब प्राण्यप्रतिष्ठा होती है किन्तु देह के बिखर जाने के पश्चात् भी वह रहता है। वह अव्यय है, वह व्यापक है।

जिस साधन द्वारा शरीर, मन श्रीर श्रात्मा श्रथवा जड़ एवं चेतन का द्यान होता है वह विद्या है। विद्या के वो भाग हैं—१. जिससे श्रात्म-ज्ञान होता है, श्रात्मा के स्वरूप, शक्ति श्रीर रहस्य का श्रनुभव होता है, वह विद्या है। इसे सिद्ध्या भी कहते हैं। क्योंकि यह सत्—जो है श्रीर सदा रहने वाला है—का श्रनुभय कराती है। इससे मनुष्य का श्राध्यत्मिक स्वरूप का ज्ञान होता है तथा वह सब प्रकार से मोह, श्रज्ञान श्रीर बन्धनों से मुक्त हो जाता है। मनुष्य, मूल में, श्रात्मस्वरूप है इसलिए उसमें पूर्ण स्वतन्त्रता, सर्व बन्धनों से मुक्ति, की स्वामाविक प्रेरणा है। सची विद्या मनुष्य को उसके इसी दिव्य रूप की काँकी कराती है। र वह जिससे भौतिक जगत् तथा मन के रहस्यों का ज्ञान होता है। एक के लिए दूसरे का ज्ञान श्रपेक्ति है श्रीर दोनों की जानकारी से ही मनुष्य का ज्ञान पूर्ण होता है। पर स्वभावतः पहला भाग मानव जीवन के लिए श्रमिवार्य है, जब दूसरे के बिना भी काम चल सकता है। शास्त्र के शब्दों में इसे ही परा श्रीर श्रपरा विद्या भी कहते हैं।

उपनिषद् इमारे वे प्रन्थ हैं जिनमें कान्यमयी भाषा में श्रात्मज्ञान का रहस्य भरा पड़ा है। जगत् के बढ़े-बढ़े तत्वचिन्तकों ने कहा है कि जगत् में जो कुछ, जानने योग्य है वह उपनिषद् में है। उपनिषद् में इन विद्याओं के रूप श्रीर प्रकृति का मी विवेचन है। शौनक नाम के एक जिजा हु प्रसिद्ध ग्रहस्थ परम हानी श्रिक्किरस के पास, विधिपूर्वक, जाकर पूछते हैं—"मगवान् ! किसके जान लिए जाने पर यह सब कुछ जान लिया जाता !'#

ऋषि उत्तर देते हैं:— "ब्रह्मवेत्ताश्चों ने कहा है कि दो विधाएँ जानने योग्य हैं— एक परा दूसरी श्रपरा। इनमें ऋग्वेद, यञ्जवेद, सामवेद, श्रयवेद, शिचा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्द श्चीर ज्यो-तिष श्रपरा हैं। तथा जिससे उस श्रच्हर परमात्मा का ज्ञान होता है वह परा है।"

प्रकृति के रहस्यों को बताने वाले आज के जी-जो विचित्र विज्ञान हैं उनको भी अपरा विद्या में गिनना चाहिए!

जो विद्या मनुष्य को मोह श्रीर शोक से मुक्त करती है, जो उसे निर्बन्ध श्रीर स्वतन्त्र कर देती है वह सिद्धया या वास्तविक विद्या है। जो मनुष्य को बन्धनों में बाँधती है, जिससे मोह ( श्रशान ) शोक श्रीर श्रासिक उत्पन्न होती है वह बस्तुतः विद्या है।

श्राज हम देखते हैं कि बड़े बड़े विद्वान् बड़े ही निम्न तल पर जीवन व्यतीत कह रहे हैं। ये जीविका के लिए श्रपने को बेच देते हैं। धन की वितृष्णा ने उनकी श्रात्मा को दुर्बल बना दिया है। वे श्रपने महान्पद से स्वलित होकर पेशेवर बन गये हैं। जैसे दुकानों में वस्तुश्रों की विक्री होती है तैसे उनके यहाँ विद्या विकती है। वे स्वय बन्धन में हैं श्रीर दूसरों को बन्धन में डालते हैं। ज्ञान की श्रात्मा गरिमा का उनके में समावेश नहीं श्रीर प्रकाश उनके श्रन्तर में सुक्ष गया है। किसी विद्यान् ने कभी कहा था—'नालेज इज पावर' श्रार्थात् ज्ञान ही शक्ति

<sup>★</sup> कस्मिन्तु भगवों विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवतीति ।
द्वे विद्ये वेदितक्ये इति हस्मयद ब्रह्मविदा वदित परा चैवापराच ।

१ तत्रापरा, ऋग्वेदो यजुर्वेद शिचा कल्पो व्याकरणा । नियक्तं छन्दो ज्योतिषमिति । परा यया तदचरमधिगम्यते ।

है पर आज वे शक्तिहीन, जीवनहीन, प्रायहीन, श्रीहीन हो गये हैं। विद्या के नाम से श्रविद्या बेच रहे हैं। श्रहकार के कारण वे श्रपने को बुद्धिमान समक्ति हैं पर वस्तुत उनका ज्ञान दीप बुक्त चुका है श्रीर वे श्रन्थे की भाँति श्रुँथेरे में भटक रहे हैं। कर्म गति उनमें है पर ज्ञान नहीं। श्रृषि इनका विवेचन करते हुए कहते हैं। 'व 'श्रविद्या के मध्य में रहने वाले श्रीर श्रपने को धीर—बुद्धिमान

'श्रविद्या के मध्य में रहने वाले श्रोर श्रपने को धीर—बुद्धिमान श्रीर परिडत मानने वाले वे मूद्द पुरुष श्रन्धे द्वारा ले जाये जाते हुए

श्रन्धे के समान पीड़ित होते सब श्रोर मटकते रहते हैं। 19

आत्मवश्चना विकृत ज्ञान का मुख्य ज्ञाण है। इसलिए ऐसे व्यक्ति, जिन्हें वास्तविक विद्या के रहस्यों का परिचय नहीं, प्रायः मन में धारणा कर तेते हैं कि जो मैं जानता हूँ वही सत्य है, हम स्य जानते हैं, हम कृतार्थ हैं। ऋषि कहते हैं—"बहुधा श्रविद्या में ही रहने वाले वे मूर्ख लोग 'हम कृतार्थ हो गये हैं, इस प्रकार श्रमिमान किया करते हैं क्योंकि (केवल) कमों के ( कमफल-विषयक) राग के कारण तत्व का ज्ञान नहीं होता। इसलिए वे दु.खार्च होकर स्वर्ग से च्युत हों जाते हैं।"

को विद्या मानव में विवेक नहीं उत्पन्न करती वह वस्तुतः श्रविद्या है ज्ञान सबैय चित्त को शुद्ध श्रीर निर्मल करता हैं श्रीर श्रेय श्रीर प्रेय, भले-बुरे को समभ्त कर मले को प्रहण करने की प्रेरणा देता है।

"अय श्रीर है तथा प्रेय श्रीर ही है। वे होनों विभिन्न श्रर्थ वाले होते हुए पुरुष को बाँघते हैं। उन दोनों में से अय को प्रह्या करने वाला शुभ होता है श्रीर जो प्रेय को वरण करता है वह पुरुषार्थ से प्रतित हो जाता है।"

१ आविद्यासामान्तरे वर्तमाना , स्वयं धीरा परिवर्त मन्यमाना । जवन्यमाना परियन्ति अधेनैव मुद्दा नीयमाना यथाथा ।।

२ अविद्यायां बहुधा वतमाना वय क्रतार्था इत्यमिमन्यन्ति बाला । यत्कमिखो न प्रवर्षति रागा, तेनातुरा चीखनोकश्च्यवन्ते ।।

ग्रन्थश्रेयोऽन्य दुत्तैव प्रेयस्ते उभे नानार्थे पुतर्षे सिनीत ।
 तथोश्रेय ग्रावदानस्य साधुभैवति हीयतेंऽर्थाच उपेयोव्याति ।।

विद्या इसी प्रेय और श्रेय का मेद बताती है। वही विद्वान् है, वही बुद्धिमान है जो इन दोनों का भेद समक्त कर श्रेय को श्रगीकार करता है।

"श्रेय श्रीर प्रेय (मिश्रित रूप में) मनुष्य के पास श्राते हैं। बुद्धि-मान पुरुष भली मौति विचार कर उन दोनों को श्रलग-श्रलग करता है। विवेकी पुरुष प्रेय के सामने श्रेय को ही वरण करता है, किन्तु मूद---मन्द योगन्तेम के निमित्त प्रेय को वरण करता है।"#

श्रत्यश्च पुरुष बाह्य भोगों के पीछे लगे रहते। वे मृत्यु के सर्वत्र फैले हुए पाश में पहते हैं किन्तु विषेकवान की विद्या उसे मृत्यु तथा श्रन्थकार के बन्धनों से ऊपर उठाती है। कर्म जड़ है श्रीर ज्ञान चैतन्य शक्ति रूप है। ज्ञानहीन कर्म केवल गति प्रदान करता है पर उसमें श्रेयस्कर शक्तियों का श्रमाव होता है, वह श्रनियन्त्रित तथा दिशाभ्रष्ट शक्ति की माँति हानिकर होता है। जहाँ कर्म श्रुद्ध श्रान से शासित है तहाँ ही पूर्ण जीवन का प्रकाश है।

ऋषि की वाणी है—'सा विद्या या विमुक्त ये।' विद्या वही है जो हमें मुक्त करती है, स्वतन्त्रता वेती है। स्वतन्त्रता का ऋर्थ यह है कि हमारे मन और बुद्धि को, जो रिथति, परम्परा, मूढ़ विश्वास, ऋज्ञान भय और भ्रम के बन्धनों में बँधी हुई हैं, वह निर्लिस कर देती है। उसके पख खोल देती है जिससे उनमें प्रकाश की यात्रा का सकल्प और बल उत्पन्न होता है। जो विद्या मानव को श्रास्मस्थ करती है, श्रेयस्कर मार्ग पर डालती है, उच्च श्रादशों और कर्चं व्यों के लिए प्रेरित करती है, हमें स्वार्थ के जपर उठाकर वूसरों के धाय श्रास्मैक्य की स्थापना करती है तथा महान उत्तरदायित्यों को वहन करने की शक्त प्रदान करती है वही सदिखा है।

अयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेतस्तो सम्परीत्य विदिनिक थीरः ।
 अयोहि थीरोऽभि प्रेयसौ वृषीते, प्रेयो मन्दो योग्चे माहवृष्यीते ।

# शिक्षण और उसका मर्म

मनुष्य में जिज्ञासा की दृत्ति स्वाभाविक है। शिशु में जिज्ञासा पहले होती, वाणी का विकास बाद में होता है। वह जो कुछ देखता है उसे समफना चाहता है। जब वह बोल नहीं सकता, तब भी उसकी ग्राँखों में, उसके मुख पर, उसकी भावभगी में जिज्ञासा देखी जा सकती है। इसी जिज्ञासा के कारण उसका मानसिक विकास होता है। जिज्ञासा दृत्ति को सन्तुष्ट करने की क्रिया के साथ ही ज्ञान प्राप्ति की क्रिया होती रहती है। यह जिज्ञासा परिस्थिति श्रीर सस्कार के श्रनुरूप होती है। ज्यों ज्यों बच्चे की दुनिया बढ़ती जाती है श्रीर उसके सस्कार बनते हैं त्यों-त्यों जिज्ञासा का जेत्र भी फैलता जाता है।

जिज्ञासा के अन्तर्गत तीन तत्व मुख्य होते हैं— १ यह क्या है ? २ क्यों है ? ३ कैसे है ? क्या, क्यों और कैसे के उत्तर में ही ज्ञान का महत्व है । जिज्ञासा ज्ञान का नीज है, अथवा ज्ञान जिज्ञासा का फल है ? इस जिज्ञासा हित को विकसित करने और उसमें अच्छे, सरकार खालने में ही शिक्षा का उपयोग है ।

जीव मात्र में दो प्रवृत्तियाँ मिलती है—१ प्रेरणा (इन्सर्टिक्ट) २ सामाजिकता । किन्तु पुरुष में एक और प्रकृति है—जिज्ञासा या विचार-शक्ति । पशु जीवन केवल प्रेरणा का जीवन है । मनुष्य इसी-लिए मनुष्य है कि उसमें आरम्म से न केवल प्रेरणात्मक शक्ति होती है बिलक विचार, बुद्धि या जिज्ञासा की शक्ति भी होती है । उचित उपयोग से इसका विकास होता है । बुद्धि के विकास से ही ज्ञान की वृद्धि और सिद्धि होती है ।

शान का अर्थ है कि किसी वस्तु के अन्तर्वाह्य को जान लेना और जानकर उसका यथोचित उपयोग करना ! जैसे साहस को लीजिए। साहस किसे कहते हैं, किन-किन स्थितियों में किया कार्य साहस है,

साइस के पीछे भावना और प्रकृति क्या हैं इत्यावि बातों की जानकारी रखकर भी यदि वह व्यक्ति जीवन में उसका उपयोग नहीं कर सकता श्रथवा तदनुकुल श्राचरण नहीं कर सकता तो उसका ज्ञान श्रध्रा श्रथवा विकृत समभाना चाहिए। साहस की परिभाषा बताने और उसकी मनोवैशानिक व्याख्या करने वाले व्यक्ति भी हरणेक पाये जाते हैं। दर्शनशास्त्र श्रीर श्रध्यात्म विद्या के श्रध्यापकों में चरित्रवल का श्रभाव देखा जाता है. इतिहास के श्रध्यापक समाजिक प्रश्नों पर तथा श्रपने जीवन के दोत्र में समस्त ऐतिहासिक शान या श्रन्भव के विप-रीत ब्राचरण करते हैं। ब्रनेक शिक्षणशास्त्रियों को बच्चों के साथ डडे या वेंत का व्यवहार करते देखा गया है। इसका कारण यही है कि इनमें उस विषय का ज्ञान केवल पुस्तकीय है, वह बस्तत ज्ञान भी नहीं है क्योंकि वह उनके हृदय में नहीं घुस पाया, उनके जीवन में नहीं प्रविष्ट हुआ, आत्मा में नहीं मिदा। ऐसा शान जान नहीं पेशा है, जीविकोपार्जन का साधन। जहाँ जान में चित्त समाविष्ट नहीं श्रीर ज्ञानेन्द्रियाँ तथा कर्मेन्द्रियाँ उस ज्ञान के विच्छ काम करती हैं तहाँ ज्ञान वस्तत अज्ञान या श्रविद्या है। शिक्ता का ताल्पर्य यह है कि जो श्रध्यात्मविद्या पढता है या पढाता है उसने श्रात्मनिष्ट होने का निश्चय कर लिया है श्रीर श्रात्मज्ञान तथा जगत के रहस्यों के जाना-र्जन में बत्तचित्त है। उसके जीवन में विश्व ज्ञान का आलोक होगा तथा आचरण में जीव मात्र के प्रति निजत्व और आत्मैक्य की भावना होगी।

श्राज के 'शिच्चित' कहे जाने वाले समाज में एक बहुत बड़ा भ्रम विखाई पड़ता है। वह सममता है कि शिच्चा श्रीर साच्चरता एक ही बात है। वस्तुत बात ऐसी नहीं है। शिच्चा का श्रर्थ श्रच्चर-ज्ञान या साच्चरता नहीं है। साच्चर श्रावमी मूल से शिच्चित सममे जाते हैं। व्यक्ति साच्चर होकर भी श्रशिच्चित हो सकता है, श्राजकल श्रनेक साच्चर व्यक्ति ऐसे मिलेंगे जिन्हें हम शिच्चित नहीं कह सकते, बल्कि मृद्ध कह सकते हैं। इसी प्रकार निरच् व्यक्ति ज्ञानी व शिचित हो सकता है। इमारे जीवन से जिन लोगों का परिचय है, उनमें भी ऐसे लोग मिल जायेंगे। कबीर श्रीर रामकृष्ण परमहस्त जैसे सत श्रीर ज्ञानी ऐसे ही थे। वैसे भी हमारे हवं गिवं ऐसे लच्च लच्च मनुष्य हैं जिन्होंने पातशाला की सीढ़ी पर कभी पैर नहीं रखा पर उनको मूर्ज या श्रिशिच्त नहीं कहा जा सकता। उनके साथ व्यवहार करके श्राप पता लगा सकते हैं कि उनकी बुद्धि पैनी है, श्रमेक बातों श्रीर समस्याश्रों की तह तक पहुँचने की च्यता रखते हैं, वे काकी व्यवहार-कुशल होते हैं श्रीर जहाँ तक हृदय के सरकारों का सवाल है वे सैकड़ों शिचितों से श्रम्छे हैं, उनमें दया, सहानुभूति, च्या, सहनशीलता, प्रेम इत्यादि मानवोचित ग्रास भी पर्यात परिमास में पाये जाते हैं।

यह मान लेना कि शिचार्थी पाठशाला में ही जानार्जन करता है, एक बड़ी भूल है। वह कुदुम्ब में, मार्ग चलते हुए, अपने साथियों के सम्पर्क में, सर्वत्र कुछ न कुछ सीखता रहता है। वह अपने प्रति माता पिता, कुदुम्बियों, मित्रों, साथियों और शिचकों के व्यवहार से सीखता है। समाज में व्यक्ति अथवा वर्ग जिस प्रकार परस्वर व्यवहार करते हैं, उनसे सीखता है।

तब क्या जिसे सामान्य अर्थ में आजकल शिचा कहा जाता है अर्थात् साचरता से सम्बन्ध रखने वाली, पुस्तकों और पाठ्यथकमों से सिखाने वाली शिचा, यह निक्पयोगी है, क्या उसका जीवन में कोई स्थान अथवा महत्व नहीं है ?

साचरता का भी महत्त्व है। वह शिक्ता का एक सुलभ साधन है। यदि ठीक तरह से साचरता की शिक्ता दी जाय तो वह जिज्ञासा को सघटित कर देती है।वह जिज्ञासा फलता ज्ञान की वृत्ति को अनु-शासन में लाकर, एकाम करके उसे अधिक सजग कर देती है। चाक् पर शान घरने का जो परिशाम होता है वही साचर होने का होता है। भाषा के पीछे जैसे अचरों और शब्दों का सघटन हैं और उन सब के संघटन के फारण ही माथा है, उसमें अर्थ का प्रवाह है, उसकी सार्थकता है, उनके बिखर जाने पर, कमहीन हो जाने से सब कुछ निर्थक हो जाता है, उसी प्रकार साज्ञरता से बुद्धि और मानसिक शक्तियों को विषय विशेष अथवा उद्देश्य-विशेष में केन्द्रित करने में सहायता मिलती है।

साचरतावाली प्रणाली का एक श्रीर भी महत्व है। ससार के भिष्य-भिन्न वेशों में जो महापुरुष हैं उनका ज्ञान पुस्तकों के रूप में संब्रहीत है। संसार की युग-युग सेसचित विचारशक्ति, कल्पना, भावना, अनुभव साहित्य में सचित है, ससार में विचारधाराश्रों के जो सवर्ष हुए हैं अथवा हो रहे हैं उनकी काँकी हमें यहाँ मिलती है स्वार में जो हो चुका है या जो हो रहा है, यह सब हम इसके द्वारा जान सकते हैं । यहाँ विश्व की साहितकता के दर्शन हमें होते हैं । मानव ने श्रपनी जीवन-यात्रा में कितने ज्ञान के परा रखे हैं भीर मानयजाति की आज की स्थित तक पहुँचने में किन दर्जी की पार करना पड़ा है, मानवता श्रीर पश्चता के निरन्तर संघर्षों को पार करना पड़ा है, मानवता श्रीर पश्चता के निरन्तर समर्थों के बीच भी मानवता जी सकी है इत्यादि का जान हमें साचर होने के कारण हों सकता है। इसी के कारण जीवन की घारा की निरन्तरता काशान होता है। इसकेकारण भतकाल श्रीर हमारे बीच जो अन्तर है वह नष्ट हो जाता है। श्रीर हम एक स्थान पर बैठे इए अनेक स्थानों में और जो समय बीत गया है और फिर कमी न श्राएगा, उसमें पहुँच जाते हैं।

परन्तु जैसा कि मैं उपर कह चुका हूँ, साज्ञरता शिज्ञा का साधन मात्र है, वह हमें शिच्चित करने में हमारी ज्ञानसाधना में सहायक हो सकती है। शिच्चा का मोटा अभिशाय तो यह है कि हम अपने शरीर, मन, मस्तिष्क और विभिन्न हन्द्रियों का सतुपयोग करना जान जायें। इसका उद्देश्य केवल श्वानार्जन ही नहीं है बल्कि शान की हृत्ति को सदैव जागरित रखना मी है। विचारक लेखिंग का एक प्रसिद्ध वचन है कि यदि ईश्वर सुक्ते सर्वसत्यों के ज्ञान और सत्यान्वेषण की वृत्ति-इन दो बातों में से एक को चुनने की स्वतन्त्रता दे तो मैं दूसरे ( सत्या-न्वेषण की दृति ) की ही पहले से कहीं अधिक मूल्यवान देन समभकर चुनुँगा । शिक्षा का उद्देश्य यही है-शान की श्रनवरत साधना, ज्ञान के अन्वेषण में मानव की प्राकृतिक जिज्ञासा का समुचित विनियोग। मस्तिष्क को बन्धनों से मुक्त रखना, पूर्वकित्रत भ्रमों श्रौर धारगाश्रों के विरुद्ध खड़ा होना, बुद्धि को पवित्र और श्रनाइत रखना, उचित श्रीर न्यायपूर्ण निर्णय तक पहुँचने में गम्भीर मनन के साथ ही कच्ट उठाने को तैयार रहना, नवीन सत्यों-यदि वे सत्य सिद्ध हों-के स्वागत की सतत तैयारी, फिर चाहे इसमें आत्मत्याग करना पड़े, शिका के थे उद्देश्य हैं श्रीर इन्हीं लक्ष्णों से वह परखी जाती है। सभे स्वगीय लार्ड एसक्विय के शब्द याद आते हैं जो उन्होंने एवरडीन विश्वविद्यालय से सामने कहे थे -"Keep always with you wherever your course may lie, the best, and most enduring gifts the University can bestow the company of great thoughts, the example of great achievements, the consolation of great failures" श्रर्थात् चाहे तुम जिस स्थिति में भी हो यूनिवर्सिटी की इस महती थ्रीर चिरन्तन देन को सदैव अपने साथ रखी-महान् विचारों का सत्सग, महान श्रादशों की स्फूर्ति, महान सिद्धियों का उदाहरण तथा महती श्रसफलतात्रों का आश्वासन।" मानव की प्राक्षतिक जिज्ञासा की साधना तथा उस साधनों का जीवन में सद्वयोग, शिका का यही मर्म है।

### जीवन भीर शिक्षण

श्राजकल शिच्या का अर्थ साधारणत साहित्यक ज्ञान समका जाता है। लोगों का यह भी मत है कि शिच्या काल में शिच्यार्थों को जीवन श्रोर ससार के व्यवहारिक प्रश्नों एव गुत्थियों में न पड़ना चाहिए। इसका परिणाम यह हुआ कि शिच्या कोरमकोर शिच्या ही रह गई है और उसका जीवन से सम्पर्क छूट गया है। इससे शिच्या का जो लाम व्यक्ति श्रीर समाज को मिलना चाहिए, नहीं मिल रहा है। श्राधा जीवन पढ़ने में बीत जाता है। श्रीर पढ़ना समाप्त, होते ही जीविका की समस्या सामने आ जाती है। जो कुछ शिच्या मिलती उसका जीवन में विनियोग नहीं हो पाता। न उसके लिए अवसर ही मिलता है श्रीर अवसर मी मिला तो इतने दिनों से समाज के जीवन से क्रियात्मक सम्बन्ध न पढ़ने के कारण युवक किंकर्चय विमृद्ध सा हो जाता है श्रीर अपने को परिस्थितियों से अनुकृत बनाने में श्रस मर्थ होता है।

शिचा स्वय कोई ध्येय नहीं है। वह जीवन के ध्येय की पूर्ति का साधन मात्र है, इसलिए जीवन स्त्रीर जीवन की समस्यायों से उसका घनिष्ट सम्बन्ध है। जो जीवन इम विता रहे हैं उसकी भूमिका पर जो जीवन इमें विताना है अथवा बिताना चाहिए उसकी श्रोर अग्रसर करने की साधना ही शिचा है। पुस्तक में केवल अच्चर श्रोर मामा मिलती, विचार मिलते हैं किन्तु उनका अर्थ जीवन खोजना में चाहिए। आचार्य विनोबा अपनी श्रपूर्व व्यगशैली में लिखते हैं 'श्रश्व यानी घोड़ा' यह कोश में लिखा है। बच्चों को लगता है 'श्रश्व यानी घोड़ा' यह कोश में लिखा है। वर्चों को लगता है 'श्रश्व' शब्द का श्रथं कोश में लिखा है। पर यह सच नहीं है। 'श्रश्व शब्द का श्रथं कोश में लिखा है। पर वह सच नहीं है। 'श्रश्व शब्द का श्रथं कोश में लिखा है। पर वह कोश का वाक्य इतना ही बतलाता है कि, 'श्रश्व' का वही श्र्यं है जो घोड़ा शब्द का श्र्यं है।' यह क्या है, तबेले में जाकर देखों। कोश में केवल पर्याय शब्द दिया रहता है। पुस्तक में श्रथं नहीं रहता, श्रथं स्रव्टि में रहता है। जब यह बात

बुद्धि में श्रायेगी तभी सच्चे ज्ञान की चाट लगेगी।'

प्रयोगशाला के बिना विज्ञान की प्रारम्भिक शिचा देना भी समय नहीं है। विज्ञान की पुस्तक में विद्यार्थों जो कुछ पढ़ता है उसे वह प्रयोगशाला में प्रत्यच्च देखता है, तभी उसे सिद्धान्त के पीछे जो रहस्य होते हैं उनका ज्ञान होता है। यही बात शिच्चा सम्बन्धी प्रत्येक विषय क साथ है पुस्तकों से कल्पनाएँ तीव्र होती हैं श्रीर विचार मिलते हैं किन्तु विचार का महत्य उनके प्रयोग श्रर्थात् क्रिया या श्राचरण में में है। प्रत्येक विद्यार्थों जानता है कि कत्ती होकर भी जब तक क्रिया न हो बाक्य नहीं बनता। इसी प्रकार शिच्चा के साथ यदि तदनुक्ल क्रियात्मक प्रयोग न हा तो उसका सम्पूर्ण ताल्पर्य ही नष्ट हो जाता है।

डा॰ मोंटीसरी ने लिखा है-- 'स्वाधीनता के मार्ग पर आगे बढ़ने में जो शिचा बालकों की सहायता करती है वही शिचा प्राण्वान है।" यहाँ स्वाधीनता का श्रिभिप्राय यह है कि समस्त प्रच्छन्न शक्तियाँ विकसित हो जायें, उसका चिन्ताशक्ति निर्लिप्त होकर किसी विषय पर विचार कर सके। यह सिद्धान्तों के ब्राचरण से ही सम्भव है, यह जीवन के साथ शिक्तण के घनिष्ट सम्पर्क से ही सम्भव है। गाँधी जी ने ठीक लिखा है - "पढ़ने का अर्थ ही गलत हा गया है। जो गुनना न जानें, वे पढ़े नहीं हैं। जा गुन सकें वही पढ़े हैं।" जीवन को भावना प्रधान बनने, उसमें कवित्व श्रीर सींदर्य लाने के लिए जितना स्थान कल्पना को दिया जा सकता है उतना ही स्थान जीवन को ठीक तरह से समभने के लिए वास्तविकता को भी देना चाहिए। यथासम्भव सम्पूर्ण शिन्ना वस्तु के सान्नात् परिचय द्वारा दी जानी चाहिए। शिक्षा की योजना में इन्द्रिय-विकास को स्थान देना श्रीर विद्यार्थियों की श्रवलोकन शक्ति ('पावर श्राव श्रावजवेंशन' ) बढ़ने के लिए उन्हें पाठशाला की दीवारों से बाहर विशाल जगत् के सम्पर्क में आने देना आवश्यक है। ससार के प्रत्यन्त परिचय में आने से त्रादमी की श्रनेक प्रकार की शक्तियों का विकास होता है। यहाँ

वह अनेक प्रकार के पुरुषों, सस्थाओं, विचार-प्रयालियों, जीवन व्यवस्थाओं के परिचय में श्राता है। इससे उसकी विचार-शक्ति, उसका विवेक, उसकी धारणा शक्ति वढ़ती है, अनुभव और ज्ञान की वृद्धि होती है और शब्द या वाणी के पीछे जो वास्तविक चमत्कार होता है उसे सम्भाने की चमता प्राप्त होती है।

कुछ लोग यह भी कहते हैं कि शिक्षणकाल भावी जीवन की तैयारी का काल है। पहले पढ़ो, फिर पढ़ाई समाप्त होने पर जीवन युद्ध में भाग लो । यह विचारधारा अवैज्ञानिक है और अनुभव ने इसकी निरर्धकता सिद्ध कर वी है। जीवन के दकड़े नहीं किये जा सकते, उसकी अविच्छित धारा होती है श्रीर इच्छा, ज्ञान तथा किया के साय-साय चलने से उसमें पूर्याता श्राती है। गीता में भगवान कृष्य ने मानव-जीवन का रहस्य प्रतिपादित किया है। विश्व के साहित्य में जीवन को प्रकाश और बल देने वाला इससे उत्तम प्रन्थ नहीं है। इस पुस्तक में जो शक्ति है वह इसलिए कि जीवन-युद्ध के बीच उसकी रचना हुई । तत्वचिन्तक विनोबा कहते हैं-- "भगवान् ने अर्जुन से कुरुचेत्र में भगवद्गीता कही । पहले भगवत्गीता के 'क्लास' लेकर फिर श्रर्जन को कुरुचेत्र में नहीं ढकेला। इस जिसे जीवन की तैयारी का ज्ञान देते हैं, उसे जीवन से बिल्कल श्रालिस रखते हैं इसलिए उक्त ज्ञान से मृत्य की ही तैयारी होती है।" इसलिए पढाई के दिनों में नाना प्रकार की कल्पनाएँ करने वाला विद्यार्थी पढ़ाई समाप्त करते ही श्रपने को ऐसी विषम रिथति में पाता है कि समाज सेवा, देश-सेवा अथवा कोई महत् कार्य करने की उसकी सब महत्वाकात्वाओं का अन्त हो जाता है श्रीर केवल पेट भरने की समस्या हल करने में ही उसकी शक्तियाँ समाप्त हो जाती हैं। हजारों शिवाजी श्रीर प्रवाप, हजारों दुर्गा-वती, चाँवबीबी श्रीर लच्मीबाई, हजारों प्रह्लाद श्रीर धुव इस प्रकार नष्ट हो जाते हैं। "गीता जैसे क्रवचेत्र में कही गई वैसे ही शिक्षा जीवन-ने त्र में देनी चाहिए। अर्जुन के सामने प्रत्यन्त कर्जव्य करते हुए समस्या उत्पन्न हुई हैं। उसका उत्तर देने के लिए भगवत्गीता का निर्माण हुआ। इसी का नाम शिचा है।"

केवल साहित्यिक शिचा देने का परिणाम यह भी हुआ है कि हमारे देश में साचर मनुष्यों का एक अभिमानी वर्ग बन गया है। यह शारीरिक अम या कार्य करने वालों को हीन हिन्द से देखता है, उन्हें निम्नवर्ग का समझता है और अम की पिवनता का भाव उसमें से सर्वया छुत हो गया है। नौकरों-चाकरों के सहारे अपेचाकृत आराम की जिन्दगी बिताना ही उसका लच्य है। ऐसे आदिमयों से ज्ञान की अनवरत साधना भी नहीं होती क्योंकि उसके लिए भी तप और तन्मय हो जाने की आवश्यकता पड़ती है। उसमें 'अह' का त्याग करके अपने कार्य में आत्माप्या करना पड़ता है। उसमें 'आह' का त्याग करके अपने कार्य में आत्माप्या करना पड़ता है। अम वाले उपयोगी पेशों से भी भागने की जो बृत्ति है उसका कारण यह शिया-प्रयाली है जिसमें जीवन के ओजस्वी तत्यों का सर्वथा अभाव है। इसे 'कोरा शिच्या' ही कहा जा सकता है। विनोबा ने 'कोरा शिच्या' का एक चित्र यों दिया है —

एक देशसेवामिलाबी युवक से किसी ने पूछा—''कहिए अपनी समम में आप क्या काम अच्छा कर सकते हैं ?'' उसने उत्तर दिया— ''मेरा ख्याल है, मैं केवल शिच्चया का काम कर सकता हूँ और उसी का शौक है।''

"ठीक, प्राय आव्मी को जो आता है उसका विवशत उसे शौक होता ही है पर कहिए, आप दूसरा कोई काम कर सकेंगे या नहीं ?"

"जी नहीं। दूसरा कोई काम करना नहीं आयेगा। केवल सिखा सकता हूँ और विश्वास है कि अञ्झा सिखा सकता हूँ।"

"हाँ, हाँ, श्रच्छा सिखाने में नया स्थाय है, पर श्रच्छा क्या सिखा सकते हैं ? कातना, धुनना सिखा सकेंगे ?"

"नहीं, वह नहीं सिखा। सकता।"

"तब, खिलाई ? रँगाई, बद्रईगिरी ?"

"ना यह सब कुछ नहीं।"

"रसोई बनाना इत्यादि घरेलू काम सिखा सकेंगे ?"

"नहीं, काम के नाम से तो मैंने कुछ किया ही नहीं, मैं केवल शिक्षण का

"श्ररे, जो पूछा जाता है उसी में नहीं-नहीं, श्रीर कहे जाते हैं 'केवल, शिच्या काम कर सकता हूँ।' इसके श्रर्थ क्या हैं १ उद्यान-कला सिला सिक्येगा ?'' देशसेवामिलाबी ने जरा चिढ़कर कहा, "यह क्या पूछ रहे हैं १ मैंने तो प्रारम्भ में ही कह दिया, मुक्ते दूसरा कार्य करना नहीं श्राता, मैं साहित्य पढ़ा सकता हूँ।"

प्रश्नकर्ता ने जरा विनोद से कहा—"ठीक। श्रव श्रापकी बात समभ में श्राई। श्राप 'रामचरित मानस' जैसी पुस्तक लिखना सिखा सकते हैं क्या ?" श्रव तो देशसेवामिलाषी महाशय का परा गरम हो उठा, श्रीर सुँह से कुछ कटपटाग निकलने को ही था कि प्रश्नकर्ता बीच में ही बोल उठा —"शान्ति, जुमा, तितिज्ञा रखना सिखा सकेंगे ?"

श्रव तो हद हो गई। श्राग में जैसे मिट्टी का तेल डाल दिया हो। यह संवाद खूब जोर से भमकता लेकिन प्रश्नकर्ता ने तुरन्त उसे पानी डालकर बुभा दिया—"मैं श्रापकी बात समक्त गया, श्राप लिखना-पढ़ना खिला सकेंगे। इसका भी जीवन में थोड़ा सा उपयोग है। खैर, श्राप बुनाई सीखने को तैयार हैं।"

"श्रव कोई चीज सीखने की उमग नहीं है, श्रीर तिस पर बुनाई का काम मुक्ते श्राने का नहीं, क्योंकि श्राज तक हाथ को ऐसी बातों की श्रादत नहीं पड़ी।"

"माना सीखने में कुछ श्रिधिक समय लगेगा, पर न श्राने की क्या बात है ?"

"मैं तो समभता हूँ, नहीं आवेगा। पर मान लीजिये, मेहनत से आया भी तो मुक्ते इसमें बड़ी फक्तट मालूम होती है, इसलिए मुक्तसे वह नहीं होगा, यही समक्तिये।" "ठीक, जैसे लिखना िखाने को तैयार हैं वैसे स्वय लिखने का काम कर सकते हैं !"

''हाँ अवश्य कर सकता हूँ, किन्तु बैठे बैठे केवल लिखते रहने का काम है फफटी। फिर भी उसे करने में कोई आपत्ति नहीं है।''

इस चित्र से स्पष्ट हो जाता है कि जीवनोपयोगी कियाशीलता से शून्य शिच्या ने हमें किस प्रकार पगु बना दिया। नवीन श्वान के शोध श्रीर श्रर्जन की स्वामाविक मानवी प्रदृत्ति को भी उसने शिथिल कर दिया है। जो है, यह है, उससे श्रागे बढ़ने की न उमग है,न साहस ।

प्रकाश और ताप दानों सूर्य के गुण हैं, इसी प्रकार सिद्धान्त और कियाशीलता, ज्ञान और श्राचरण, विचार और प्रयोग पूर्ण शिक्षक के गुण हैं। जैसे श्रान्त की दो शक्तियों स्वाहा (श्राहुति देना) और स्वधा (धारण करना) हैं तैसे ही शिक्षण के श्राग विचार और श्राचार हैं। विना विचार के श्राचार श्रेष्ट्रा एव शक्तिहीन है, विना श्राचार के विचार जीवनहीन है। जब विचारों का प्रत्यच्च जीवन से नाता दूट जाता है तो वे निजीव हो जाते हैं, उनकी प्राणशक्ति का लोप हो जाता है।

वस्तुत जब साहित्य जीवन में श्रवतीर्या होता है, जब माणा पुस्तक में नहीं, वायी में नहीं, कार्य में बोलती है, जब जान श्राचारवान् होने का प्रया करता है, जब पुस्तक का ज्ञान सजीव रक्त बनकर हमारी धम-नियों में हमारे पौरव को पुकारता हुआ वौड़ता फिरता है, हमारे मस्तिष्क में विवेक को प्रकाशित करता है, हमारे हृदय में तीव्र सेवामिलाणा और सकल्प के रूप में धड़कता है, हमारे प्रायों को मानव समाज की स्वास्थ्य साधना की श्रोर अपसर करता है, तभी शिच्या के पीछे वह शक्ति उदय होती है जो सम्यता श्रीर सरक्षत का मानदयह ऊँचा करती है, जो ज्ञान के यात्रा-पय को ज्ञानार्थों के हद पदचेप से सदैव ध्वनित रखती है। शिच्या जीवन की मूमिका पर।ही पनपती श्रीर खिलती है श्रीर जहाँ जीवन के उदात्त स्वर से उसका सामखस्य नहीं है तहाँ वह कीरी साच्यता मात्र है, श्रीर वह श्रयने उच्चपद तथा कार्य से च्युत है।

## शिक्षा और शिक्षार्थी

जब भारतीय सभ्यता के अच्छे दिन ये, उसमें मौलिक सत्यों के श्रन्वेषण श्रीर प्रहण की वृत्ति श्रीर साहस था तब हमारी शिक्षा-प्रणाली श्राज की शिचा-प्रणाली से सर्वथा मिन्न थी। उस समय प्रकृति की गीद में स्थित श्राश्रमों में शुद्ध श्रीर अमपूर्ण जीवन विताते हुए शिचार्थों व ब्रह्मचारी शिचा का मर्म हृदय श्रीर जीवन में उतारते थे। प्रकृति का विराट् सौन्दर्य, जिससे शक्ति के फरने बहते थे, उन्हें श्रेष्ठ सस्कार प्रदान करता था, वे प्रकृति के साथ-साथ बढ़ते श्रीर स्वस्थ होते थे। सिवाय स्त्राचार्य के उन पर किसी भी बाहरी शक्ति का नियन्त्रण न था। राजपुत्र साधारण दीन प्रजा की सन्तित के साथ एक तल पर रहते थे। किसी प्रकार के बन्धन में शिद्धा बँधी न थी। कोई शुल्क नहीं, प्रकाशकों की स्वार्थवृत्ति के कारण अव्यावहारिक पाठ्य-क्रम का कोई बोक नहीं, आधुनिक स्कूलों का निजस्य, ममस्वशून्य वातावरण नहीं, वेतन ही जिनका उपास्य है श्रीर उसी को देखकर जो शिजा के बन्धन एव कर्तव्य का निर्धाय अगीकार करते हैं, ऐसे शिच्चकों का सम्बन्ध नहीं, राज्य के, ऋर्थ के, सब प्रकार के बाहरी दबाब से मुक्त सीधी, सरल, भरनों, पर्वतों, निद्यों के समीप, हुनों के नीचे आसन बिछाकर ज्ञान प्राप्त करने का शुद्ध, मुक्त बातावरया-ऐसी उस समय की शिचा थी। शिचार्थी प्रकृति के साथ दिन-रात विताते हुए जो शक्ति प्राप्त करते थे उसी को समाज के लिए अर्पित कर देते थे।

श्राज की शिचा का रूप दूसरा है ! उसका साँचा इस देश का साँचा नहीं है, उसमें विजातीय तत्यों की प्रधानता है । समय बदल गया है, स्थित बदल गई है, दुनिया तेजी से बदल रही है, इसलिए प्राचीन प्रणाली ज्यों की त्यों तो रखी नहीं जा सकती, श्राज का ज्ञानस्रोत गहराई से उठ कर राजमार्गों एवं विस्तृत भूखरडों में बहने के लिए मुक्त कर दिया गया है । श्राधुनिक सम्यता एव जीवन की जिटलताश्रों के कारण शिचा के उद्देश्य भी शुद्ध न रहकर जिटल हो गये हैं इसिलए इस चे श को भी श्राधुनिक जीवन की श्रावश्यकताश्रों के श्रनुरूप तो बनना ही होगा। दु ख यही है कि मानसशास्त्र एव नीति-शास्त्र के चेत्रों में जो विकास हुआ है उनका पूरा लाम शिच्या चेत्र को नहीं मिल रहा है। यहाँ शालाश्रों का सगठन बहुत करके जीवन-श्रत्य है, शिच्कों में शिच्चक की मनोवृत्ति की कमी है श्रीर शिच्वार्थी का जीवन, पथप्रदर्शन शूत्य, भटकता हुआ, जीवन है।

वर्तमान प्रगाली में शिचक स्त्रीर शिचार्थी दोनों एक बँधे हुए वातावरण में रहते हैं। कोई भी शिक्षा प्रणाली हो, उसका सर्वाधिक लाभ तभी उठाया जा सकता है जब वह शब शान श्रीर चारित्र्य का विकास करे। ऐसी शिका का मूल पुस्तकों में नहीं, शिक्षक के जीवन में होता है। प्राचीन काल में हम अपने शिचक की आचार्य कहते थे। श्राचार्य का श्रर्थ ही है-श्राचारवान् । विद्या जिनमें श्राचरण-प्रधान हो जाती थी. जो ज्ञान को जीवन में उतार लेते थे, वे श्राचार्य होते थे। स्कूल में एक कौटुम्बिक स्नेह का वातावरण था। श्राचार्य बचों के लिए पिता होते थे। शिक्ता ग्राचार्य के जीवन में केन्द्रित थी। कोई बाह्य परीका शिक्तार्थों के ज्ञान की कसौटी न थी। तब का शिक्तार्थी यह न कहता था कि मैं एम॰ ए॰ हूँ, मैं साहित्याचार्य हूँ, वह श्रपना परिचय देते हुए कहता था-मैं अमुक का शिष्य हूँ। अमुक का शिष्य होना ही उस समय प्रमारापत्र था। शिचक को कितना ऊँचा पर श्रीर गौरव मिला था ! यह इसलिए कि स्राचार्य ही जीवन का माप था, उसका जीवन इतना गहरा, इतना निर्मल, व्यापक अनुमूतियों एवं विचारों से पूर्ण. लोकहित की प्रेरणांश्रों से प्रकाशित होता था कि उसके ससर्ग में आना सबसे बड़ी शिखा समभी जाती थी।

इधर मनोविज्ञान श्रौर शिक्षक तथा नीतिशास्त्र के जेत्रों में विचार की जो गति है उससे भी प्राचीन भारणा पुष्ट होती है। इन जेत्रों में श्रन्वेषण करने वाले विशेषश्रों का भी निष्कर्ष यही है कि शिक्षक का साम बस्तुत शिक्षक के जीवन श्रौर चरित्र पर निर्भर है। नवीन शिक्षक

की कल्पना भी यही है कि वह शिक्षार्थी के हृदय में प्रवेश करके उसकी सदृहत्तियों को उमाई, उसकी जिज्ञाना जाग्रत करे श्रीर उसे स्वतन्त्र चिन्तन की दिशा में प्रेरित करे। छड़ी श्रीर घड़िकयों से छात्रों को नियन्त्रण में रखने वाला शिचक आज का आदर्श शिचक नहीं है. उलटे वह बच्चों में श्रपने निष्ट्र व्यवहार से कायरता, श्रम्रत्य भाषया, भय श्रीर कृरता के बीज बोता है। जो शिच्क समकता है कि उसके डर से क्लास में बच्चे चूँ नहीं करते श्रात वह सफल है, वह अपने को धोखा देता हैं। श्रीर बच्चों का तथा समाज का श्रहित कर रहा है। एक अँग्रेज शिक्ता-शास्त्री ने ऐसे शिक्तकों की चर्चा करते हुए लिखा है-'जो बालक प्रतिदिन साढे पाँच वयटे ऐसे शिचक के सहवास में रहने को विवश किया जाता है जो स्वभाव से चिडचिड़ा. निर्देश, कठोर श्रीर कोधी है, वह बालक ऐसी शाला में भर्ती किया गया है जहाँ से वह सिवाय तुर्गुणों के कुछ सीख नहीं सकता ।'★ जिस शिज्ञक में शिजार्थियों के प्रति सचा प्रेम भाव नहीं है, जिसमें बच्चों को सिखाने के साथ ही स्वय उनसे सीखने की प्रवृत्ति नहीं है वह शिचक के उत्तरवायित्व को नहीं समझता। हा० माटेसेरी ने ठीक लिखा है-"शिक्तक की वाचालता की श्रपेका उसका मौन श्रधिक उपयोगी है। सिखाने की अपेचा शिचक को बालकों का अवलोकन करने की अधिक श्रावश्यकता है। यह श्रिमिमान कि मैं भूल कर ही नहीं सकता शिचक का महान दोष है। धीरज शिक्तक में श्रात्यन्त महत्व की वस्त है।"

शिच्नक का प्रधान कर्जन्य शिचायों की नैतिक भावना को, विचार श्रीर प्रेरणा देकर, विकषित कर देना है पर हमारी दृष्टि केवल बौद्धिक विकास पर ही है। शिचा ने मनुष्य की बुद्धि का विकास करने में साफ

<sup>\*&</sup>quot;A boy compelled for 5 5 hours a day to see the countenance and hear the voice of a fretful and unkind, hard and passionate man is placed in the School of Vice"

लता प्राप्त की है पर मनुष्य की नैतिक भावना और प्रकृति की वन्धन मुक्त करने में उसे बहुत कम सफलता मिली है। इसलिए मनुष्य का ज्ञान अशक्त है और उसकी बुद्धि लँगड़ी है। जब जीवन में, समाज मं विश्व में कोई ऐसी समस्या आ जाती है जिसे हम अपने नैतिक आदर्शों के प्रयोग से हल कर सकते हैं तब हम असफल होते हैं। इतने बौद्धिक विकास के होने हुए और मानवजाति के अधिकाश भाग की अनिच्छा होते हुए भी दगों और युद्धों का होना इस बात का प्रमाण है कि नैतिक शक्ति और बुद्धि का विकास साथ-साथ नहीं हो रहा है।

इसका कारण क्या है ? कारण यह है कि मानव जीवन भय प्रस्त है। श्रीर उसने दरदृष्ण को सामाजिक समस्याश्रों के इल करने का साधन मात्र रखा है। इस मावना के मूल में हमारी शिचा है। जहाँ शिचक श्रीर शिचार्थी का सम्बन्ध श्रद प्रेम श्रीर वास्तविक सहानुभृति का सम्बन्ध नहीं है तहाँ शिक्वार्थी भय के वातावरण में सौंस लेता श्रीर पनपता है श्रीर उस पद्धति को श्रपने जीवन में प्रहण कर लेता है। शिचा का वास्तविक उद्दश्य सकल होने के लिए पहले शिचक को श्रातम-श्रुद्धि करनी पहेगी। स्टीफेन फुट इगलैयड के एक प्रसिद्ध शिचक रहे हैं। वे अपने अनुमव व्यक्त करते हुए लिखते हैं कि-'वी रियलाइज दैट वि टास्क स्राव एज्केशन इज ह टीच ब्वाएज ऐएड गल्से हाट लाइफ इज पेंड द्रशी देम हाउ द्व लिव इट। सी फार ऐज आई वाज कन्छन्डं, हाउएवर, आई वाज मेयरली ओपिंग दुवर्डं स ए रियलाइजेशन श्रॉव दि सिगनिफिकेन्स श्राय लाइफ, ऐंड श्राई कुड नाट फाइन्ड इट श्रिटिल श्राई माईसेल्फ हैड लर्न्ट हाउ दु लिय ।' श्रर्थात् "हम श्रनु-भव करते हैं कि शिचा कार्य लड़के लड़कियों की यह बता देना है कि जीवन क्या है श्रीर उन्हें यह दिखा देना है कि जीवन कैसे जिया जाता-बिताया जाता है। जहाँ तक मेरा सम्बन्ध है मैं केवल जीवन के महत्व की श्रनुभृति की लोज में भटकता रहा, श्रीर तब तक उसे न प्राप्त कर सका जब तक कि मैं स्वय जीने की कला न जान गया।"

इमका श्रमिप्राय यही है कि जब तक शिक्तक स्वय जीवन का मर्म नहीं जानता श्रौर जब तक स्वय उस मर्म के श्रनुकृत श्रपने जीवन को नहीं दाल सका है तब तक विद्यार्थियों के जीवन के निर्माण में क्या सहायता पहुँचा सकेगा। श्री फुट ग्रागे इस बात को स्वय ही स्पष्टकर देते हैं -"लैट मी से एटवन्स, वेयरफोर, दैट दी की टु दी सिचुएशन लाइज इन दी टीचर । सो लाँग ऐन आई हैड फियर इन माह श्रीन लाईफ, श्राइ कुड नाट पासिब्ली शो ए ब्वाय हाउ द गेट विक्टरी श्रीवर फियर । हाइल भाइ कुड, एंड फ्रीक्वेंटली डिड, हेल्प ब्वाएज टुवर्डस् वि कट्रोल आब देमसेल्ब्ज इन दी एरिया आब इम्प्योरिटी, आइ कुड नाट सीक विद सरटेन्टी भ्राव दि वे दु कम्प्लीट विक्टरी सो लाँग ऐज श्राइ वाज डिफीटेड इन दैट एरिया माइसेल्फ।" श्रर्थात् "इसलिए हमें तुरन्त यह कह देना चाहिए कि परिस्थित की कुक्की (चामी) शिचक के पास है। जब तक मेरा श्रपना जीवन भयसकल था तब तक मैं किसी लड़के का भय के ऊपर विजय प्राप्त करने का उपाय नहीं बता सकता था। यदापि मैं यक्चों को ऋपवित्रता के स्नेत्र में ऋपने ऊपर नियन्त्रण स्थापित करने में सहायता दे सकता था श्रीर प्रायः देता भी था किन्त जब तक मैं स्वय उस क्षेत्र में पराजित था तब तक, हद निश्चय के साथ, पूर्ण विजय का मार्ग बताने की हिम्मत नहीं कर सकता था।" विश्व के जीवन में जैसे आज मय का राज्य है वैसे ही स्कूल में भी भय तथा निष्फलता का यातावरण है। जीवन की श्रत्यन्त प्रभाव योग्य-कची अवस्था में विद्यार्थी में मानस पर इस भय की जो छाप पहती है वही बड़े होने पर समाज के विविध चेत्रों में फैल जाती है। शिला को उसके कल्यासाकारी रूप में लाने के लिए शिल्क को पूर्ण ब्रात्म-परिवर्तन करना होगा । उसे वह उत्तरदायित्व ग्रहण करना होगा जो उसका है, श्रीर सि वाने का श्रहकार छोड़कर एक ही मार्ग के यात्री के रूप में उसे शिक्षार्थों के साथ जीवन के स्वाध्याय श्रीर समाचार में भाग लेना होगा। शिच्चक को अपना उपवेशक रूप त्यागना होगा, शिच्नक श्रीर शिष्य के बीच एक नवीन प्रेमल सम्बन्ध की स्थापना करनी होगी—पिता पुत्र, माता श्रीर सन्तान के सम्बन्ध की स्थापना करनी होगी—पिता पुत्र, माता श्रीर सन्तान के सम्बन्ध की स्थापना, एक ही साधना में लगे हुए दो साधकों की समान श्रनु-भृति की मावना । केवल वाणी श्रीर जिहा से नहीं, कार्य श्रीर जीवन से शिच्नक को देनी शिच्चा होगी। केवल उपदेश के सहारे मनुष्य को जो मावात्मक उत्थान का श्रामास होता है वह तब तक हानि ही पहुँचाता है जब तक तवतुक्ल श्राचरण की चेष्टा भी नहीं उत्पन्न होती। एक श्रीशेजी सूत्र में कहा गया है—"इम्प्रेशन विचाउट एक्सप्रेशन लीड्स इ डिप्रेशन।" श्रर्थात् "बिना श्रीमध्यक्ति के मावना की छाप से उलटे चिति होती है।"

ऐसी बात नहीं है कि इम इन बातों से अपरिचित हों अथवा उन्हें समभते न हों। इस वर्तमान शिचा प्रयाली के दोनों का अनुसव तो करते हैं लेकिन दुर्माग्य यह है कि हम भ्रापने बच्चों को जैसी यह दुनिया श्रमी है उसी के लिए तैयार करना चाहते हैं न कि जो दुनिया हम चाहते हैं उसके लिए। यही सबसे बड़ी बाधा है। शिखा का वास्तविक कार्य वच्चों को दुनिया जैसी है उसके लिए तैयार करना नहीं है, उसका कार्य नये सिरे से, नूतन श्राधारों पर विश्व की रचना है। एक नूतन स्टिट ही शिचा का लच्य है श्रीर यह तय तक सम्मव नहीं है तब तक शिचक जीवन के विकास में श्रपने वास्तविक उत्तरवायित्व का श्रन्भव न करे, जब तक उसमें सवाचरण का प्रकाश न हो, जब तक उसमें सच्चे ज्ञान की प्यास न हो-तब तक वह ख़द्ध और स्वतन्त्र वातावरण में श्रपने तथा शिष्यों के जीवन का सरकार करने की समता से ग्रन्य है। श्रादर्श शिद्धा-प्रयाली में शिद्धक के जीवन में विद्या व्यक्त होगी। शिचक का कर्तव्य है कि वह मानवता के विकास कार्य में अपने चरित्र श्रीर जीवन के श्रादर्श से शिलार्थी में प्राय एवं शक्ति की प्रतिष्ठा करे और उस महान् उत्तरदायित्व को समके जो उसका है।

#### व्यक्ति और समाज

यि इम श्रपने श्रास-पास के व्यक्तियों के जीवन पर ध्यान दें श्रयवा स्वय श्रपने हृदय के भावों की परीचा करें तो इम इस निष्कर्ष पर पहुँच जायेंगे कि जितने भी श्रादमी हैं सब सुख की खोज में हैं, सबको श्रानन्द की इच्छा होती है। वे जितने काम करते हैं, सब के मूल में यही इच्छा होती है। ससार में कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जिसके पीछे प्रत्यच्च या प्रकारान्तर से सुख की कामना विद्यमान न हो।

इतना होते हुए भी सुख बहुत ही कम लोगों को मिल पाता है। बिल व्यक्ति की सुख स्पृहा के कारण ही अनेक जटिल समस्याएँ पैदा होती हैं। समाज श्रीर व्यक्ति में सघर्ष उत्पन्न होता है, श्रादमी दूसरों को दबाकर श्रागे बढ़ना चहता है, दूसरों के हित, श्रापने हित एव स्वार्थ के सम्मुख गौण हो जाते हैं। मनुष्य मनुष्य के प्रति श्रपनी बन्धुता को भूल जाता है, जहाँ प्रेम की सरिता बहती थी तहाँ द्वेष का पाराबार लहरें मारता है, जहाँ शान्ति होनी चाहिए थी तहाँ युद्ध-देवता के भयकर हुआरों से मेदनी काँप उठती है। सुख की व्यापक कामना के होते हुए भी विश्व की श्रधिकाश जन सख्या श्राज दुखी है। ऐसा क्यों है?

इस प्रश्न को समझने श्रीर इसका उत्तर प्राप्त करके के लिए श्रावश्यक है कि इम व्यक्ति के स्वभाव श्रीर समाज के साथ उसके सम्बन्ध को भली माँति समझने का प्रयत्न करें। व्यक्ति श्रीर समाज के पारस्परिक सम्बन्धों के सन्तुलन पर मानव का मविष्य निर्भर है।

प्रत्येक प्राणी में, विशेषत मनुष्य में, दो प्रवृत्तियाँ वर्तमान हैं।
ग्राध्यात्मिक भाषा में इसे श्रात्मानुमव श्रीर शारीरिक मुख विकास
कहेंगे। वैज्ञानिक भाषा में इसे श्रात्मानुमव श्रीर शारीरिक मुख विकास
कहेंगे। वैज्ञानिक भाषा में इसे श्रान्तःसस्कार तथा बाह्यप्रसार कहेंगे।
इसे ही केन्द्रोत्मुखीतथा वृत्तीन्मुखी वृत्तियाँ कहते हैं। एक में श्रापने को
शुद्ध रखने की, दूसरे में श्रापने श्रास्तित्व के रक्ष्य की मावना है। एक
में दूसरों की श्रापना लोने की, प्रेम की, सहयोग की भावना है, दूसरी में

'श्रस्तित्व-रह्मा श्रीर विजय की भावना है। 'स्व' को कायम रखने, श्रपनी रह्मा करने की प्रवृत्ति मानव में सबसे पुरानी है। यही उसके श्रस्तित्य का मूल है। इसी से 'समर्थ की श्रस्तित्व-रह्मा' (सर्वाइवल श्राव दी फिटेस्ट) का सिद्धान्त निकला। वस्तुत, इस एक ही मूल प्रवृत्ति से दूपरी सब प्रवृत्तियाँ विकसित हुई हैं।

मानव समाज का मूल व्यक्ति है। समाज वस्ततः व्यक्ति का ही एक विकसित और फैला हुआ रूप है। व्यक्ति के मूल में आस्म-रक्त्या की जी प्रवृत्ति थी, उसी से उसकी दूसरी प्रवृत्ति ग्राल्म-प्रसार का जन्म हुन्ना। श्रात्म प्रसार की इस प्रवृत्ति का व्यावहारिक-कियात्मक-रूप समाज है। श्रपने सख एवं शान्ति के लिए मनुष्य ने विवाह प्रया की जन्म विया, फिर कुटुम्ब बने, फिरके बने, समूह एव जातियाँ बनीं, ग्राम बने ! यह सब व्यक्ति का ही विकास है। ज्यों-ज्यों व्यक्ति का प्रसार होता गया है, उसके सामने व्यवस्था की कठिनाइयाँ बढ़ती गई हैं। दूर दूर के फैले हुए श्रशों में एक बन्धन श्रीर एक व्यवस्था लाने के लिए कुछ सार्व-जनिक नियम बनाये गये। जब सभ्यता का, समाज का आरम्भिक रूप था, सब की जीविका की समस्या हल हो जाती थी, तब तक बहुत ही सामान्य नियमों श्रीर परम्पराश्रों से काम चल जाता था, पर ज्यों-ज्यों व्यक्ति की प्रसार-प्रवृत्ति अधिक शक्तिमान और गतिशील होती गई, फलतः जनसल्या बढ़ती गई, त्यों त्यों जीविका की समस्या जटिल होती गई, कुदुम्य, समूह, प्राम में श्रिधिकार तथा उत्तरदायित्व के प्रश्न खड़े हुए, जो श्रपने निकट हैं, उनका हित पहले श्राया, जो दूर हैं उनका हित गीया हो गया। फलत संगठित समूह बने श्रीर सगठित स्थार्थ का जन्म हुआ। तब पारस्परिक सम्बन्धों को नियत्रित करने के लिए पचायतों का जन्म हुन्ना, कहीं नेता, कहीं राजा चुना गया। किर राज श्रीर काचन की बारी श्राई । इस तरह समाज धीरे-धीरे व्यक्ति से निकल कर भी व्यक्ति से खलग सत्ता रखने वाला बन गया।

पर यहीं यह बात भूलनी न चाहिए कि समाज, राज श्रीर कान्त

इत्यादि व्यक्ति ने ही श्रपने सुख, शान्ति तथा निश्चिन्तता के लिए बनाया। व्यक्ति ही समाज का निर्माता है। व्यक्ति ने ही श्रपने अंब्ठ स्वार्थों एव सुख-सुविधाश्रों के लिए समाज का निर्माण किया है। मूल वस्तु व्यक्ति है, समाज या राज नहीं। समाज शरीर है, व्यक्ति प्राण है। समाज हुन्न है तो व्यक्ति उसका बीज या मूल है। इसलिए जहाँ व्यक्ति शक्तिमान, चैतन्य, श्रपने हित के साथ दूसरों के हित को वेराने वाला, जीवन की अंब्ड मावनाश्रों से पूर्ण है तहाँ समाज का भी कार्य ठीक-ठीक चलता है। इसलिए व्यक्ति को वह सब स्वतन्त्रता होनी चाहिए जो उसकी शक्तियों के विकास में सहायक हो।

सामान्यत ऐसा मालूम होता है कि व्यक्ति ही समाज का पारम्भिक रूप है अत उसकी प्रधानता होनी चाहिए। किन्तु मानव-समाज के इतिहास के ग्रध्ययन से हमें पता चलता है कि यह सरल सिद्धान्त वस्तत उतना सरल नहीं रह गया है जितना कमी रहा होगा। प्रत्येक श्रादमी सुख चाहता है, इस सुख की इच्छा से ही वह जीवन की विविध सुविधान्नां ग्रीर सामग्रियों पर ग्रधिकार करना चाहता है। सामग्री एव सुविधाएँ कम हैं, मानव की कामना का अन्त नहीं, इस लिए सबको सब सुविधाएँ नहीं मिल पाती । फलत इनके लिए समर्प होता है। श्राप्स में होड़ होती है जिनमें श्रधिक शक्ति है, श्रधिक च्रमता होती है, जो श्रधिक चतुर होता है, जीत जाता है, दूसरे रह जाते हैं। जब श्रादमी देखता है कि प्रत्येक से विरोध करके उसका सफलता प्राप्त करना श्रसम्भव है तब वह बुद्धि से काम लेता है। तब वह विरोध श्रौर सहयाग में चुनाव से काम लेता है श्रर्थात् कुछ का सहयोग इसलिए करता कि तूसरों के विरोध में सफलता मिले ग्रथवा दूसरों के विरोध से रचा की जा सके। इस तरह समान स्वार्थ वाले सगठित हो जाते हैं और उसका एक वर्ग बन जाता है। यह वर्ग श्रापने विशिष्ट हित के लिए सब प्रकार की शक्ति प्राप्त करता है। जिस वर्ग के हाथ में अधिक साधन एव सुविधाएँ होती हैं वही समाज

का शासक वर्गं बन जाता है, श्रीर स्वार्थं के लिए, श्रपने विरोधी वर्गों को श्रावश्यकता से श्रधिक बढ़ने नहीं देता। यह समाज की सम्पूर्ण व्यवस्था श्रपने हाथ में कर लेता है, श्रीर समाज की जितनी संस्थाएँ हैं (जैसे पचायतें, म्युनिस्पैल्टियाँ, शासन समाएँ, राजसस्था शिच्चण संस्थाएँ, उत्पत्ति के विविध साधन) श्रीर जिन्हें कभी व्यक्ति ने श्रपने मुख की खोज में निर्मित किया था उन पर श्रधिकार कर लेता है।

'जब समाज का रूप इतना जिटल हो जाता है तब व्यक्ति श्रीर समाज के उचित सम्बन्धों का सन्तुलन नष्ट हो जाता है, तब व्यक्ति श्रीर समाज का रूप कुछ ऐसा हो जाता हैं कि दोनों में सघर्ष होने लगता है, दो पद्ध से बन जाते हैं श्रीर दोनों के स्वार्थ टकराने लगते हैं। कही व्यक्ति शासन-सस्था पर श्रीधकार करके उसके द्वारा समाज के सामूहिक हितों के विरुद्ध श्राचरण करता है—बल्कि यह भी करने लगता है कि समाज का वास्तविक हित मेरी श्राज्ञा मानने में ही है। कही समाज व्यक्ति को श्रपना चुद्र श्रश समक्त कर उसकी स्वतन्त्र सत्ता मानने से इन्कार कर देता है। पहले प्रकार का उदाहरण श्रमी जर्मनी में देख चुके हैं जहाँ हिटलर सर्वेसर्व बन गया था, दूसरे प्रकार का एक उत्तम उदाहरण रूस है।

ये दोनों श्रित श्रवस्थाएँ हैं। सन्तुलित श्रवस्था वह है जिसमें व्यक्ति श्रीर समाज दोनों के बीच संघर्ष नहीं, सहयोग, है, जहाँ दोनों, दोनों के श्रस्तित्व श्रीर हितों की रचा के लिए हैं, जहाँ समाज इम लिए है कि वह श्रपने नियमों द्वारा व्यक्ति श्रेष्ठ एव मूर्छित शक्तियों को विकसित करे, उसकी निजी स्वतन्त्रता पर यथासमव हाथ न डाले श्रीर उसके विकास के लिए श्रमुक्ल परिस्थित एव वातावरण बनावे। सम्य या सन्तुलन की श्रवस्था में व्यक्ति निजी स्वार्थों का श्रिकाश के सुख के लिए उत्तरोत्तर त्याग करता जाता है। जब व्यक्ति के तथा समाज के उत्थान की वह साम्यावस्था श्राती है तो वाह्म नियमों, बन्धनों तथा कानूनों, श्रत राज सस्था की श्रावश्यकता ही नहीं रह जाती।

मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। सम्मवत वह समाज में श्रयवा समाज बनाकर, रहना पसन्द करता है। इसके लिए वह श्रपनी व्यक्तिगत इच्छाश्रों का, एक सीमा तक, नियन्त्रण, समाज के हाथ में सौंप देता है पर जहाँ मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है तहाँ वह एक विचार-प्रधान प्राणी भी है। कौन से श्रिषकार किस सीमा तक समाज के हाथ में रहें इसका निर्णय भी वह स्वय इसी विचार शक्ति के सहारे करता है। चाहे समाज की जो व्यवस्था हो श्रीर चाहे जिस सिद्धान्त पर उसका सघटन हुश्रा हो, सत्यासत्य निर्णय श्रीर विवेचन की जो शक्ति मनुष्य में है उसे छोड़ने या उस पर किसी दूसरे पद्ध को प्रधानता देने की बात यह कभी स्वीकार न करेगा। समाज को सम्पूर्ण शक्ति प्रदान करने वाले जितने भी बाद हैं वे भी एक या कुछ व्यक्तियों के मस्तिष्क की उपज हैं। श्रप्रतिम प्रतिभाशाली व्यक्ति ही समाज की विशिष्ट धारणाश्रों या व्यवस्थाश्रों को जन्म देते हैं। समाज जड़ है, वह स्वय कुछ नहीं सोच सकता, सोचने वाले श्रथवा किसी विचारधारा का प्रवर्तन करने वाले कुछ जामत ब्यक्ति होते हैं।

कोई समाज-व्यवस्था, कोई विचार-प्रणाली स्रथवा कोई सिद्धान्त समाज के लिए हानिकर है या कल्यायाकारी, इनका निर्णाय तो व्यक्ति स्रपनी बुद्धि से ही करता है, निर्णाय करने के बाद चाहे वह स्रपने स्रिषकार समाज को या विशिष्ट समृह को सौंप दे पर स्रम्तिम निर्णाय का श्रिषकार उसे ही है। इसी बुद्धि की शक्ति के कारण मनुष्य है। इसीलिए वह समाज-यन्त्र का पुरजा मात्र नहीं है, न उस रूप में रह सकता है। जहाँ वह समाज का स्रग स्रोर इकाई है तहाँ समाज का निर्माता भी है। इसिलए व्यक्ति को समाज की एक इकाई मात्र बना-कर रखने का स्रान्दोलन स्थायी रूप से कभी सफल नहीं हो सकता, दूसरी स्रोर व्यक्ति को भी समाज के लिए उचित सीमा तक श्रपने हितों स्रोर स्वार्थों पर श्रंकुश रखना पड़ेगा स्रोर उसे समाज के प्रति श्रात्मा-त्यर्ग की भावना रखनी पड़ेगी।

श्राज विश्व की जो दु खद अवस्था है उसका एक मुख्य कारण व्यक्ति श्रीर समाज के बीच का विभेद है। दोनों का श्राचरण परस्पर विरुद्ध सिद्धान्ती पर ग्राश्रित है। व्यक्ति के साथ-साथ समाज का नैतिक विकास नहीं हो रहा है। सामाजिक श्राचरस में हिंसा की प्रयत्नता है। जो बातें व्यक्तियों में गुण समभी जाती हैं वही राष्ट्रों के पारस्यरिक सम्बन्धों में उपेन्नणीय हो जाती हैं। मुसलमान श्रन्छा है, हिन्द् श्रच्छा है। पर जहाँ सामाजिक, साम्प्रदायिक स्वार्थों का समाल श्राता है, जरा सी देर में सकुचित साम्प्रदायिक भावनाएँ मनुष्यों पर श्रिधकार कर लेती हैं। वहीं श्राहमी, जो कल तक शराकत का पतला था, शैतान-सा दिखता है। इसी प्रकार ईमानदारी, स्पष्टता, सहदयता, प्रेम, सहानुभूति, विश्वास श्रीर सहयोग की भावना सज्जनता की कसौटी है पर राष्ट्रों एव राज्यों के बीच ग्रस्पष्टता, सन्देह, ग्रविश्वास प्रतियोगिता, धमकी, जबर्बस्ती का बोलबाला है। जिस काम के करने पर मनुष्य खुटेरा या खूनी समका जाता है, वही अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति या श्राकामक राजधर्म में गुर्च सम्भा जाता है। कूटनीति या डिप्लो-मैसी का लोकप्रिय श्रर्थ ही श्रसत्य है। जो जितनी सकलता से धोखा दे सकता है यह उतना ही चतुर राजनीतिश्च है। राष्ट्रों के वैदेशिक विभाग षड्यन्त्रों के श्रड्डे हैं। जहाँ ज्ञान के जेत्र में व्यक्ति बहुत विकसित हो गया है श्रौर जीवन की स्वच्छता, श्रायु की वृद्धि तथा सुख-प्राप्ति के प्रयक्तों में श्रानेक जावत मस्तिक्कों का योग है तहाँ समूहों, वर्गों ब्रौर राष्ट्रों से सघर्ष में जीवन प्रत्येक पग पर खतरों से भर गया है, मानव जीवन का मूल्य घट गया है। व्यक्ति की स्नान्तरिक स्वतन्त्रता छुप्त हो गई है। समूह या वर्ग ने अपने प्रचार के प्रवल तथा सूद्रम साधनों से उसके मानस को शिथिल कर दिया है। विश्व के अनेक मनीषी, जिनके विचारों कार्यो, समाज में आदर है तथा जिनके प्रथों का सम्मान है, युद्ध के विरुद्ध हैं, साधारण मानय युद्ध के विरुद्ध है, स्नियाँ, श्रपवादों को छोड़कर, पाय युद्ध के विश्वद विचार रखती हैं, फिर भी विचारशील

व्यक्ति तथा ये सब व्यक्ति, जिनके मिलने से ही राष्ट्र का बहुमत तैयार होता है, युद्ध की गति रोकने में श्रसमर्थ हो जाते हैं। पालएड से सामा जिक जीवन पूर्ण है। व्यापार तथा श्रर्थनीति में शोषण एव हानिकार प्रतियोगिता का राज्य है। अगर रास्ता चलते हुए किसी कमजीर श्रादमी को कोई लुट ले तो सब उसे बुरा कहते हैं। समाज श्रीर राज्य दोनां की चेष्टा होती है कि ऐसी इरकतें होने न पार्वे। पर समृहिक जीवन में ठीक इसका उलटा है। जो राष्ट्र जबर्दस्त श्रीर शक्तिमान हैं, दुर्वेल राष्ट्रों की दबीच लेते हैं। समाज में भी दुविधाप्राप्त एव साधन-सम्यन्न वर्ग दुर्वल एव साधनहीन वर्गो का शोषया करते हैं। इस पर ही उनके श्रम्युदय के महल खड़े हैं। सभ्य समाज में, व्यक्तिगत दिष्ट से, इत्या बहुत ही घृणित श्रपराध समका जाता है पर राष्ट्रों के बीच जरा सी तनातनी पर इजारों लाखों आइमी मौत के घाट उतार दिये जाते हैं। इन युद्धों में जो आदमी अपने विरोधी देश और पन्न के जितने ही श्रावमियों को मार सकता है, वह उतना ही बीर समका जाता है। उसे बहादुरी के तमगे दिये जाते हैं। व्यक्ति श्रौर समध्य से श्राचरण में कैसा वैषम्य है। मानव जीवन का एक पत्त स्वस्थ, सुलद, मनोरजक एव सज्जनता श्रीर सहातुम्ति से पूर्ण है, श्रीर उसी का दूसरा पच श्रत्यन्त महा, घृणापूर्ण श्रीर दु ल तथा श्रन्थकार से भरा हुआ है।

इस विषमता का एक प्रधान कारण यह है कि मानव समाज में परस्पर-विरोधी दो प्रकार के मूल्य निर्धारित हैं। व्यक्ति के श्राचरण के लिए कुछ दूसरे नियम हैं, समिंध्ट के लिए कुछ दूसरे। व्यक्ति के लिए जो गुण श्रीर सदाचरण श्रावश्यक माने जाते हैं वे वर्ग या समिंध्ट के लिए बिल्कुल व्यर्थ मान लिए गये हैं। जो श्रादमी व्यक्तिगत जीवन में बुद्ध या ईसा के कानून एव उपदेश का श्रनुसरण करने का दावा करता है वही सामूहिक, राष्ट्रीय एव श्रांतर्राष्ट्रीय जीवन में 'श्रांख के लिए श्रांख' वाली प्रतिहिंसा को उत्तेजन देता है। एक मूठे की समाज में कोई साख नहीं होती। पर कैसे श्राश्चर्य की बात है कि

राज्य के बहे बहे श्रिधिकारी, जो भूठ बोलने की कला के प्राय श्राचार्य होते हैं श्रीर जिनकी सफलता इसी बात पर निर्भर करती है, समाज के श्रादरखीय सदस्य समभे जाते हैं। सार्वजनिक जीवन जैसे नैतिक नियमों श्रीर सदाचरख के सिद्धान्तों से शून्य हो रहा है।

इस प्रकार व्यक्ति श्रीर समाज के लिए श्राचरण की जो सर्वथा भिन्न दो कसीटियाँ बन गई हैं उसके कारण दोनों में विरोध श्रीर स्वार्थ-सबर्प उपस्थित हो गया है। भ्रमवश इस सत्य को भुला दिया गया है कि व्यक्ति तथा समाज में परस्पर घनिष्ठ सम्बन्ध है स्त्रीर दोनों का विकास श्रन्योन्याश्रय है, परस्पर सहानुभृति एव सहयोग पर निर्भर है । समाज के बिना व्यक्ति स्त्राज जीवन बिताने तथा जीवन का दायित्व निभाने में श्रसमर्थ है, इसी प्रकार व्यक्ति की सची उन्नति के बिना समाज का विकास सम्भव नहीं है। व्यक्ति यदि अपने सामाजिक आचरण में उच्छक्कल है, सयम को प्रह्मा नहीं करता तो ग्रन्त में व्यक्तिगत जीवन के क्षेत्र में भी गिर जायगा । इसी प्रकार समाज यदि व्यक्ति के जीवन में सदाचार, ईमानदारी, सचाई, सिद्धातनिष्ठा श्रीर विवेक के श्रनुसरण पर जोर नहीं देता तो कुछ दिनों में वह मानसिक रूप से अशक्त श्रीर श्रवमर्थ श्रथवा फिर जबर्वस्त, श्रनीति प्रधान गुरहे श्रीर ह्युटेरे व्यक्तियों का फुड मात्र बनकर रह जायगा । सची ख्रीर स्थायी उन्नति के लिए व्यक्तिगत श्रीर सामाजिक दोनों प्रकार का विश्वास जरूरी है। व्यक्ति श्रीर समाज के स्वार्थी में सदलन श्रीर सामक्षस्य होना उन्नत जीवन की पहिली शर्त है। श्रीर समाज को व्यक्ति की स्वतन्त्रता श्रर्थात् स्वतन्त्र चिन्तन, स्वतंत्र भाषण, स्वतन्त्र लेखन की राजा करनी चाहिए तथा उसे अपनी प्रतिमा के विकास की सुविधाएँ वेनी चाहिएँ. दसरी श्रोर व्यक्ति में समाज के श्रन्य सदस्यों के प्रति बन्धुश्रों की श्रनु मृति का विकास होना चाहिए, समाज के सामृहिक हित के लिए निजी हितों एव स्वायों का त्याग करने की उदारता आनी चाहिए। जब तक ऐसा न होगा, मानव जाति सचे की प्यास में भटकती ही रहेगी।

# हमारा सामाजिक जीवन

श्राज के हमारे जीवन में इतनी विश्वखलता श्रीर विपरीतता इसिलए है कि इसमें समाजिक कर्त्तव्य की श्रमुमूति चीण हो गई है। हमने व्यक्तित्व को समाज से श्रलग कर लिया है—सर्वथा श्रलग कर सकता तो संभव न था पर जितना हम कर सकते थे, हमने किया है। जीवन के प्रत्येक चेत्र में स्वार्थ-सिद्धि के लिए जो इतनी श्रायुलता दिखाई पड़ती है, इसका कारण यही है कि हमने समका ही नहीं कि वूसरों से, समाज के हित से व्यक्ति का हित विपरीत नहीं है। पूँजीपित ने श्रपना श्रलग वर्ग बना बना लिया है श्रीर धनार्जन की लिएसा इतनी बढ़ा ली है कि वूसरे लोग दिन दिन दीन-हीन होते जाते हैं। धनिक वर्ग यह मूल जाता है कि यह परम्परा श्रन्त में ही ला जाने वाली है। ज्यों ज्यों दूसरे गरीब होते जाते हैं, उनकी कियाशक्ति का लोप होता जाता है, व्यापारी धनिक का कारवार भी उसी श्रश में नष्ट हो रहा है। जर्मीदार किसान की गरीबी पर कब तक पनप सकता है ?

सामाजिक दृष्टि के विचार करें तो यह विषम श्रवस्था घातक, श्रवाछनीय श्रीर श्रप्राकृतिक है। एक श्रीर लाखों मनुष्य मूख की पीड़ा से मर जाते हैं, पीषक द्रव्यों के श्रमाव में मानव जाति के हजारों लाखों बच्चे निर्जाव, ककालवत्, हो रहे हैं, कितने ही श्रावश्यक श्रीषधियों का प्रवन्ध न कर सकने के कारण मर जाते हैं, जो बचते हैं उनका जीवन निराश, निरानन्द श्रीर स्वादहीन है। विश्व की कोटिकोटि जनता श्रपने बच्चों की शिच्चा का प्रवन्ध नहीं कर पाती। माताश्रों के स्तन सूख गये हैं। दूसरी श्रीर खाद्य द्रव्य नष्ट हो जाते हैं, श्रधिक खा-खाकर पेटू लोग मरते श्रीर बीमारियों के शिकार होते हैं। कुछ के पास इतना फलत् धन है कि उन्हें सूकता नहीं उसका क्या किया जाय है बेंकों में या तिजोरियों में करोड़ों फालत् क्पये सामाजिक हिन्द से

नष्ट धन की कोटि में हैं, वे मिट्टी हैं, दुनिया के लिये उनका कोई उपयोग नहीं है। श्रीर ये ही रुपये हैं जिन्होंने राष्ट्र श्रीर समाज के कोटि कोटि बच्चों का पौरुप छीन लिया है, उन्हें नगा, मूखा, श्रीपा-चित रख छोड़ा है, उनके जीवन को विकृत कर दिया है श्रीर फलत मानव जाति को सामृहिक हिन्द से निर्वल कर रखा है।

जब विश्व में, एक देश में लाखों आदमी मूख की पीड़ा से मर रहे होते हैं, अन्यत्र भावों को न गिरने देने या मूल्य के नियन्त्रण के लिए अबराशि दबा ली जाती या नष्ट कर दी जाती है, जब प्राची कपड़े के अभाव में व्याकुल घूमता है, परीशान है, तब चोर बाजार में कपड़ा भरा पड़ा रहता है। मानव जाति ने शिचा और बुद्धि के चेत्र में इतनी उन्नति करके भी अपने को क्या बना लिया है! मनुष्य मनुष्य को लूट रहा है।

इस दु खद स्थित का कारण यही है कि इसमें केवल निजी स्वार्थ साधन की मावना प्रवल हो गई है, हमारा निजत्व सकुचित हो गया है। हम चाहते हैं कि हमारे पास अथाह धनराधि हो, चाहे दूसरे उसके कारण खाने विना मरें। धन सचय की अस्वामाविक स्पृहा का यही कारण है। सामाजिक कल्याण की मावना दव गई है। हष्टि सकुचित हो गई है। हम मूल गये हैं कि एक फालतू क्यया जो हमारी तिजोरी में आता है, दूसरी जगह किसी न किसी का पेट काटकर आया है। टाल्सटाय ने इस स्थित पर विचार करते हुए ठीक लिखा है कि नगों अधमूलों के सामने होते धनी मनुष्य अपनी स्थित और धनार्जन की प्यास पर विचार करे तो अपने लिए केवल लिखत हो सकता है।

इस दु लद सामाजिक स्थिति का परियाम यह दुआ है कि समाज में वर्ग-भावना बढ़ रही है। एक वर्ग का हित दूसरे वर्ग के विरुद्ध है, पूँजीपति के रहते अमिक सुख की सीस नहीं तो सकता, इस प्रकार की विचार धारा प्रयल होती जाती है। पारस्परिक कहुता बढ़ती है, समर्ष होते हैं, शक्ति का च्य श्रीर विनाश होता है।

यदि मनुष्य सामूहिक कल्याण का विचार करे, अपने हित और दूसरों के हित, व्यक्ति और समाज के पारस्परिक सम्बन्ध का ध्यान रखे तो ससार की इस दु एत स्थिति का अत हो सकता है। प्रकृति हमारे पालन पोषण के लिए मधुर सामग्री हमें देती है। यदि हम अपना पेट मरें पर दूसरों के पेट मरने में बाधा न दें, यदि हम स्वय जियें पर दूसरों को भी जीने दें तो पूष्वी स्वर्ग मन सकती है। वस्तुत अर्थ ही, जो जीवन का ध्येय बन गया है, के कारण अपने उच्चासन से गिर गया है। अर्थ जीवन की एक आवश्यकता है, एक यही आवश्यकता है पर वह जीवन का ध्येय नहीं है। वह जीवन के लिए है पर आज जीवन उसके लिए हो गया है।

इस विषम स्थिति से निकलने के लिए समाजशास्त्री तरह तरह के इल बताते हैं। कहा जाता है कि उड़ बड़े उद्योग-धन्थों का राष्ट्रीय-करण कर दिया जाय श्रर्थात् उत्पादन के बड़े-बड़े साधनों पर प्रजा द्वारा बनी सरकार का कब्जा हो, श्रमिकों के लिए उचित मजदूरी, जीवन वेतन, विश्राम, शिच्या, चिकित्सा, श्रामोद-प्रमोद की व्यवस्था की जाय, समाज की विभिन्न श्रेखियों के कार्यकर्ताश्रों की श्राय के बीच बहुत श्रिषक विषमता न हो, प्रत्येक बच्चे को, प्रत्येक नागरिक को विकास की समान सुविधाएँ प्राप्त हों, उत्पादन श्रीर वितरण के साधनों पर हों, कुळ व्यक्तियों का नहीं, समाज का सामृहिक श्रिधकार हो।

कोई विवेकवान व्यक्ति इन उपायों का विरोध नहीं कर सकता। इनके उचित रूप में कार्यान्वित किये जाने से निश्चय ही विषमता कम हो सकती है पर इन सब की वास्तविक सफलता उस मनोवृत्ति पर निर्भर करती है जिसके साथ इन उपायों पर श्राचरण किया जायगा। मनुष्य के जितने कार्य हैं सब उसकी मनोवृत्तियों के प्रतीक या श्रामिक्यक्ति मात्र हैं। यदि मानव का मानसिक धरातल ऊँचा न हुआ, यि उसमें दूसरों के हित की मानना न आई, यदि उसमें स्वार्थ की भावना प्रयक्त बनी रही तो कोई उपाय कैसा ही अच्छा हो, अन्त में दूसरों दूषणों की सुष्टि करेगा और अपने उद्देश्य की सिद्धि में कभी सफल न हो सकेगा। इनकी सफलता मनुष्य के नैतिक विकास पर निर्भर है। सामाजिक नीति सामाजिक सदाचरण की हष्टि जब तक हममें न आयेगी, हमारे दु ख बने रहेंगे। जब व्यक्ति अनुभव करेगा कि उसका दु ख-सुख समाज के सामूहिक दु-ख-सुख पर निर्भर है, जब व्यक्ति समसेगा कि वह जो सुख मोगता है उनमें दूसरों की देन है, जो सुविधाएँ वह उठा रहा है वह मानव जाति के समध्यित प्रयत्न तथा पूर्वकाल के व्यक्तियों के अम का परिणाम है तब वह केवल अपने विषय में न सोचकर दूसरों के विषयों में भी विचार करेगा और केवल अपना हित न देखकर दूसरों का हित मी देखेगा। यों भी कह सकते हैं कि तब वह दूसरों के हित में अपना हित देखेगा।

स्वय जीना मनुष्य का श्रिधिकार है किन्तु दूसरों को जीने देना उसका कर्त्तव्य है। मनुष्य यह चाहता है कि उसके श्रिधिकारों की रज्ञा हो परन्तु सामूहिक श्रिधिकार रज्ञा के लिए श्रत्यन्त श्रावश्यक है कि वह दूसरों के श्रिधिकारों पर कुठाराधात न करे, बल्कि उनकी रज्ञा भी करे। समाज में श्राज जो विषमता है, ससार में श्राज जा श्रशान्ति है वह चाहे छोटे चेत्र में हो या बड़े चेत्र में, गाँव में हो या देश में, सब का कारण मनुष्य की, व्यक्ति, जाति या राष्ट्र के रूप में श्रपने कर्तव्य के प्रति उपेज्ञा है। हममें से प्रत्येक श्रिधकारों की रज्ञा तो चाहता है, किन्तु कर्तव्य श्रीर जिम्मेदारियों से मागता है, श्रपने पड़ीसी, श्रपने समाज, श्रपने प्राम, नगर, प्रान्त, देश श्रीर ससार के दूसरों राष्ट्रों के श्रिधकारों की उपेज्ञा करता है हस्तिए समाज श्राज इतनी विषम स्थित में श्रा पड़ा है।

व्यक्ति की यह श्रत्यधिक स्वाधीनता तथा समष्टिहित के प्रति उसकी उदासीनता ही श्राज सामाजिक विषमता का मूल कारण है। हमारा सामाजिक जीवन लुप्त हो गया है। हम केवल श्रपने लिए जीते हैं। व्यक्ति श्रीर समध्य के इस सघर्ष को दूर करना ही समाज की सच्ची सेवा है। दोनों के हितों के समन्वय से ही मानवता की सच्ची उन्नति सम्भव है। व्यक्ति को श्रपना जीवन ऊँचे स्तर पर ले जाना होगा। उसे समाज-हित के लिए स्वार्थ त्याग करना होगा।

· + +

हमारे देश में स्थिति श्रौर भी विषम है। हम तो साधारण नाग-रिक कर्तव्यों को भी भूल गये हैं। श्रगणित विभेदकारी बन्धनों ने हमें तत्वहीन, निर्जाव कर रखा है सारा जीवन व्यक्तिगत समस्याश्रों श्रौर प्रश्नों को निवटाने में ही समाप्त हो जाता है। समाज के प्रति हम श्रपने कर्जव्यों से सर्वथा उदासीन दिखाई पड़ते हैं। जिस हिन्दू धर्म श्रौर मारतीय सस्कृति की रचना ही व्यक्ति श्रौर समष्टि के हितों के समन्वय पर हुई थी, जहाँ पहली श्राधी उम्र में समाज से ग्रह्ण श्रौर दूसरी श्राधी उम्र में समाज को दान, श्रात्मार्पण, की व्यवस्था थी तहाँ समस्त जीवन श्रत्यन्त निजी, स्वार्थपिकल, हो गया है। जहाँ दूसरों के हितों से श्रपने सकुचित हितों का सध्य होता है तहाँ हम साधारण इमानदारी को भी भूल जाते हैं।

हमें इस हीनावस्था से ऊपर उठना होगा। हमें निजी स्वाथों पर श्रुकुश रखना होगा। जब तक हम उस प्राचीन श्रुधिवाणी का सन्देश न प्रहण करेंगे जिसमें कहा गया है—सब सुखी हों, सब निरामय हों, सब श्रेय को देखें, तब तक सामाजिक सधर्ष श्रीर विषमताएँ बनी रहेंगी।

## नागरिक ज्ञान और कर्त्तव्य

किसी देश या राष्ट्र का प्रत्येक व्यक्ति उसका नागरिक है। किसी राज्य के निवासी होने के कारण व्यक्ति का कुछ मौलिक अधिकार प्राप्त होते हैं जिन्हें नागरिक अधिकार कहा जाता है। इनमें धार्मिक स्वत्रता, विचार स्वातंत्र्य तथा अपने निजी मत या विचारों को प्रकट करने की सुविधाएँ मुख्य हैं। इन्हीं के कारण उसे बहुत से राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक सुविधाएँ भी प्राप्त होती हैं। स्वतन्त्र राज्य, यथासम्भव, अपने नागरिकों के नागरिक अधिकारों की रजा का प्रयत्न करते हैं। और नागरिक अपने राष्ट्र के सामृहिक हितरज्ञ्य का ध्यान रखते हैं।

पर जैसे प्रत्येक नागरिक के कुछ अधिकार होते हैं वैसे ही उसके कुछ कर्तव्य भी होते हैं। कर्तव्यों के ज्ञान और पालन पर ही समाज का भविष्य निर्भर करता है। वस्तुत लोकाचरण या लोकनीति को हो आजकल नागरिकशास्त्र कहा जाता है। मनुष्य जिस समाज का सदस्य है उसके प्रति उसकी ग्रुभाकाचा अथवा कल्याण-भावना उसके आचरण में किस प्रकार प्रकट होती है वा होनी चाहिए, यह नागरिक विद्या के अन्तर्गत आता है। यह समाजशास्त्र की एक शाखा है जो हमें बताती है कि हमें अपने पड़ोसियों के प्रति कैसे भाव रखने चाहिए, कैसे आचरण करने चाहिए, हमें अपने सामान्य वासस्थान—नगर, प्राम आदि—के प्रवन्ध में किस प्रकार माग लेना चाहिए तथा किस प्रकार उनको शिचा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, पारस्परिक व्यवहार आदि में एक आवर्श बस्ती का रूप विया जा सकता है।

हम भारतीय में नागरिक भावना की बहुत कभी है। हमारी अनेक कठिनाइयों एव दुर्वशाओं का कारण यही है। िकसी गाँव में चले जाइए, गन्दगी का राज्य दिखाई देगा। गिलयों में कूड़े का ढेर पड़ा है, कहीं मलमूत्र है, कही हिंदुयाँ था मास के दुकड़े पड़े हैं, कहीं पानी बहने से गली में कीचड़ हो रहा है। रास्ते गन्दे हैं, जगह-जगह गढ़े हैं जिनमें पानी सह रहा है और मलेरिया से अगिणत

कीटाग्राश्रों को जन्म दे रहा है। गाय-बैल के बाँधने के स्थान अत्यन्त श्रस्वच्छ हैं, कुएँ से निकला पानी पास ही सहता है श्रीर उसमें पत्तियाँ गिरकर सङ्ती रहती हैं। जिन तालावों से पानी भरा जाता है उसी में लोग नहाते हैं. मैले कपड़े साफ करते और शौचादि से निवत भी होते हैं। कहीं शीचादि के लिए निश्चित स्थान नहीं है, किसी ने वृत्त के नीचे टट्टी कर दी, किसी ने तालाब के किनारे, श्रौर किसी ने इतना भी कष्टन किया. अपने पिछवाड़े ही बैठ गया । बरसात के सहावने दिनों में तो गाँव नरक ही पन जाता है। गिलयों में कीचड़ सर्वत्र मक्खी, मञ्चड । जो गाँव किसी दिन भारतीय सभ्यता के दीपक थे, जहाँ स्वास्थ्य हँसता था, पौरुष खलता था श्रीर राष्ट्र का यौवन इटलाता था, जिनकी श्रमराइयों से प्रेम श्रीर श्रानन्द के गीत उठकर श्राकाश पर छा जाते थे, वे बीमारी, गरीबी, श्रकर्मण्यता के गढ हो गये हैं, जीवन दुर्वह हो गया है, लोग वहाँ से भागने लगे हैं। जिस गाँव में एक दसरे के लिए जीता था. प्रत्येक दसरे की कष्ट की घड़ियों में उसका साथ देने के लिए उठ खड़ा होता था, एक ग्राम के रहनेवालों में एक वृहत कदम्ब के कद्रम्बी होने की अनुभूति थी, तहाँ अप सब भाई चारे तथा कतव्य-भावना का लोप हो गया है।

नगरों में यद्यपि म्युनिसिपलिटियाँ हैं या अन्य प्रकार की नगर-प्रवन्ध समाएँ हैं, जो सड़कों से निर्माण, स्वन्छता, शिचा आदि का प्रवन्ध करती हैं, उनके कुछ नियम तथा कानून भी हैं और उन नियमों का उल्लंधन करने वालों को व्यंख देने का भी विधान है, फिर भी स्थिति सन्तोधजनक नहीं है। सड़क की पटरियों को तुकानकार तथा उनके प्राहक गन्दी कर देते हैं, बड़ी बड़ी हवेलियों में रहने वाले मकान का कूड़ा सड़क पर विखेर देते हैं, कड़ीं कहीं तो ऊपरी मजिलों के अधि-वासी ऊपर से ही कूड़ा कचड़ा सड़क पर फेंक देते हैं और रास्ता चलते हुए मुसाफिरों का भी ख्याल नहीं करते। नालियों में बच्चों को टही बैठा देते हैं। सड़क के किनारे खोनचे वाले बैठते हैं जिनके खोनचे की चीजों पर मिक्खयाँ भिनकती हैं, प्राय नालियों की मिक्खयाँ हन पर बैठ जाती हैं। यद्यपि स्वास्थ्य विभाग को श्रिषकार होता है कि वे लोगों को सद्दी गली चीजें बेचने से रोकें श्रौर श्रावश्यकता होने पर उन्हें नच्ट करा दें परन्तु बहुत ही कम श्रवस्थाश्रों में इसका पालन होता है। श्रनेक नगरों में कुँजड़े सड़े, श्रखाद्य फलों को बहुत सस्ते दामों में बेंच देते हैं श्रौर गराब लोग उन्हें खाते तथा उसका बुरा फल मोगते हैं। स्वच्छता श्रौर स्वास्थ्य के नियम के सम्बन्ध में जैसा नियत्रण होना चाहिए नहीं होता। श्रिधकारियों में स्वय नागरिकता के मावों की कमी होती हैं श्रौर जनता भी इस कार्य में साथ नहीं देती।

मैंने देखा है, हलाहाबाद के बाहरी मुहल्लों में भाब देने वाले भगी सड़क या गली में पढ़े कूड़े कचड़े को इधर-उधर हटा देते हैं या किनारे बनी कच्ची नालियों में कर देते हैं। इससे वे चीजें पानी में सड़ती रहती हैं। घरों में मैला दोने वाले मगी कई बार कूड़ों के देर में पाखाना पिछा देते हैं, दोने की मेहनत से बचने के लिए, कहीं गलियों में टट्टी से भरी बाल्टियाँ बिना ढके छोड़ देते हैं। मजदूर पेशा लोग रात में इधर-उधर, गलियों में टट्टी कर देते हैं। यूकना तो एक ऐसी बुरी आदत है जो भारत के प्रत्येक भाग में पाई जाती है श्रीर पान-तम्बाक् खानेवालों ने तो हद कर दिया है, मकान, गली, सड़क, रेल सर्वत्र इनकी गन्दी श्रादत के चिह्न दिखाई पड़ते हैं।

जब हम या हमारे बच्चे जरा भी बीमार पहते हैं तब हम वैद्य या डाक्टर के पास दीइते हैं, स्पया खर्च करते हैं पर हम में से कितने यह सोचते हैं कि इन बीमारिथों को-पैदा करने के कारण वे स्वय उपस्थित करते हैं । मिक्खयाँ और मच्छर राष्ट्र के भयानक शात्रु हैं । इनके कारण करोड़ों रुपये नष्ट होते हैं और हर साल लाखों की जान जाती है, और जितने मरते हैं उनसे कहीं ज्यादा भ्रादमियों के शरीर में रोगों के ऐसे कीटा ग्रु प्रवेश कर जाते हैं जो थोड़ा-योड़ा करके जीवन का समस्तरस चूस सेते हैं, जो धीरे धीरे मृत्यु की ग्रोर उन्हें इसीटते हैं।

प्रभु ने हमें जीवन दिया है, भरने की माँति स्वच्छ जीवन प्रकृति ने अपना अपार शुद्ध वायु-मरहार हमें सौंप दिया है वह वायु जिसकी एक घूँट अमृत की तरह हमारे रक्तकोषों को जीवन-शक्ति से भर देती हैं। यह श्वास शुद्ध वायु अन्दर पहुँचाता हैं और अशुद्ध वायु वाहर फेंक देता है। हृद्य रात दिन, उठते, बैठते, चलते-फिरते, सोते-जागते, प्रत्येक श्रवस्था में चल रहा है और रक्त शरीर में कहीं ठहरता नहीं, उसकी नित्य चचलधारा सदैव गतिमान है। तब भी रोग है, शोक है, कष्ट है, गन्दगी है। क्यों ऐसा है ?

इसलिए कि हम अपने कर्तव्य को भूल कर जुद्र और सकुचित दृष्टिकोश से जीवन को देखते हैं। हम अपने तथा दूसरों के वास्तिक कल्याण की ओर से उदासीन या निष्क्रिय हैं। यदि प्रत्येक नागरिक नगर या गाँग की गलियों के प्रति वह निजल्व की की भावना रखे जो यह अपने घर के प्रति रखता है, यदि वह सोचे कि उसका नगर या आम उतना ही स्वच्छ रहना चाहिए जितना उमका घर है तो यह उसे स्वच्छ रखने की चेष्टा करेगा। तब वह कृका नियत स्थान पर खालेगा। तम सोचेगा कि उसका स्वास्थ्य और सुख केवल उनके घर का स्वच्छता ही नहीं, पास-पड़ोस और सम्पूर्ण नगर या आम की स्वच्छता पर निर्मर है। तब यह समकेगा कि यदि नगर गन्दा है, जो वह भी शुद्ध वायु नहीं पा सकता नीरोग नहीं रह सकता, तब उसकी अनुभूति कहेगी कि तुम्हारा जीवन, तुम्हारा स्वास्थ्य दूसरों के जीवन और स्वास्थ्य पर निर्मर है और उनसे अभिन है।

नागरिकता की भावना एक कुदुम्ब भाव की अनुभूति एव प्रसार की भावना है। अपने पढ़ासियों के जीवन में भाग लेना, अपने तथा अपने साथ उनके जीवन को सुखपूर्या, स्वस्थ, उन्नति एव कर्त्वय शील बनाने की चेष्टा करना नागरिकता की प्राया भावना है। यदि पड़ोसी के घर में आग लग जाय तो मेरा कर्त्वय है कि मैं हर तरह उसकी सहायता करूँ, यदि हमारा पढ़ोसी मूखा है या बीमार है या किसी श्रीर कष्ट में है तो उसकी मदद के लिए दौड़ पड़ाँ। यदि मेरे किसी कार्य से नगर या ग्राम की हानि की सम्मावना है तो हमें श्रापना वह काय तरन्त बन्द कर लेना चाहिए या उसे इस दग पर करना चाहिए कि हानि न हो। ऐसा नहीं होता, इसीलिए हमारी सामाजिक उन्नति क्की हुई है। अभी इन्हीं गर्मियों में प्रयाग में हैजा फैल गया। श्रिधिकारियों ने उसकी रोक-थाम के लिए नियम बनाया कि तरबूज इत्यादि फल कटे हप्र न बिकें तथा लस्सी की द्कानों पर पतली जाली लगा लें जिससे मिनखयों का प्रभाव न पड़े। बर्क को भी दक कर रखने की आजा दी गई। बस फिर क्या था, लस्सी के दूकानदारों ने हड़ताल कर दी। इनमें से बहुतों की श्राय काफी थी, किसी किसी को १०) से ३०) रोज तक की ब्राय थी। इन्हें नगर के स्वास्थ्य की परवा न थी, श्रपने स्वार्थ पर जरा भी श्रक्कश वे वर्दास्त न कर सकते थे। वस्तुत हैजा फैलने पर उन्हें ही ऐसा प्रबन्ध करना चाहिए था पर ध्यान दिलाने पर भी उन्होंने असहयोग की, विरोध की, चेण्टा की। वहीं नागरिकता की विरोध भावना है। हम कमार्ये, हमारी कमाई पर श्रांच न श्रावे, दूसरे चाहे मरें।

पिछुले युद्ध काल में हम सभी लोगों ने भ्रनागरिक व लोकनीति

यिकद्ध श्राचरण के भयकर हर्य देते हैं। श्रन रहते हुए हलारों मर

गये, इसिलए कि वे स्वार्थान्ध विक्रेताश्रों की माँग पूरी न कर सकते

थे, श्रीविधयाँ रहते कितने मर गये, इसिलए कि ब्लैक मार्केट या चोर

याजार, उनका जो दाम चाहता था उसे वे चुका न सकते थ। मैं एक

सज्जन को जानता हूँ जिनका प्यारा पुत्र एक ऐंटी-टीटानेस इजेक्शन
के न मिलने से मर गया। इस इजेक्शन का जो दाम युद्ध के पूर्व था

उससे निगुना दाम देने को वे तैयार थे, पर श्रीविध विक्रेता इतना

स्वार्थान्थ था कि उसने न बेचा। यह जो दाम चाहता था, उसे देना

उसके बूते की नात न थी। युद्ध के श्रन्तिम दिनों में श्रीर युद्ध समास

हो जाने के बाद भी देश में वस्त्र का जो मयकर श्रमाव श्रनुभव हुआ

उसे कौन नहीं जानता? मिलों से निकलकर क्र- इन जाने कहाँ गायव हो जाते थे? स्पष्ट है कि स्वार्थान्य ग्राइतिये उन्हें चोर बाजार में बेचते थे। इधर देश के मिन्न-भिन्न मागों में कितनी स्त्रियाँ श्रपनी लज्जा निवारण न कर सकने के कारण ग्राह्म-हत्या कर रही थीं। यही श्रपने लाम के लिए दूसरों का शोपण, दूसरों की विवशता से लाम उठा लेने की इच्छा ग्रनागरिक मावना है। जो ग्राचरण हमारे पन्नोसियों, देशवासियों के हित के सर्वथा विकद्ध है वे सब ग्रनागरिक श्राचरण हैं। नागरिक का कर्त्वय यह है कि वह दूसरों के जीने में बाधक नहीं, सहायक बने। उसका ग्राचरण लोकहित के ग्रनुकूल होना चाहिये, उसके श्रन्वर यह भावना विकसित होनी चाहिए कि हम सब का हित एक है, हम सप्ता मिलकर रहना चाहिए। श्रुप्वेद में इसी कर्त्वय-भावना का उद्गोधन इन शब्दों में किया गया है—

'हे मनुष्यों, श्राप सब श्रन्छी तरह मिलकर चलो, श्रापस में भेद न रखो, एक दूसरे को जानने की चेन्टा करो। जैसे देवगण या सूर्य, श्रानि, वायु श्रादि श्रपना कर्त्तन्य पालन करते हैं उसी प्रकार श्राप भी श्रपना-श्रपना कर्त्तन्य पालन करें। श्राप सब की एक मत्रणा (सलाह) हो, एक साथ उठना बैठना हो, हृदय एक हो। मैं सबको एक मत्र से दीचित करता हूँ श्रीर एक से प्राकृतिक साधन देता हूँ। श्राप लोगों का एक सकल्य हो, दिलों में फूट न हो। श्राप लोगों के सब काम एक साथ श्रन्छी तरह सम्बन्न हो।'

मानव हित, समाज-हित से अपने हित की अभिनता का बोध ही

<sup>#</sup>सगच्छव्यं सबद्व्य स वा मानासि जानताम् । देवा भागे पूर्वे सजामाना उपासते ।। समानो मत्र समिति समानी समान मन सह चित्तमेषाम् । समानं मत्रमभिमत्रयेव समानेन वो ह्विषा जुहोम ।। समानी म्राकृति समान हृदयानि व । समानमस्तु वो ममो तथा व सुसहासति ।।

सच्ची नागरिक भावना है। विद्वान् श्रीप्रकाश ने ठीक लिखा है कि
"श्रिषिकार श्रीर कर्तव्य ये एक ही वस्तु के दो पहलू हैं। जो पाना
किसी व्यक्ति का श्रिषकार होता है उसे करना दूसरे का कर्तव्य होता
है। जो करना किसी व्यक्ति का कर्त्तव्य होता है, वही पाना दूसरे का
श्रिषकार हाता है। समाज में देना पावना हर च्लुण लगा रहता है।
इस कारण ये दानों एक दूसरे से ऐसे सम्बद्ध हैं कि इन्हें पृथक करके
देखना श्रुषम्भव है। हमारी सारी शिचा व्यथ है, हमारी पाठशालाश्रों पर जो कुछ व्यय किया जा रहा है, वह सब व्यथ है, जब
तक कि हमें श्रुपने साधारण नागरिक कर्तव्य ग्रीर श्रुषकारों की शिचा
नहीं दी जाती। शिचा का एकमात्र उदेश्य यही है कि व्यक्ति श्रुपने
को श्रुपने लिए, श्रुपने कुछम्ब के लिए, श्रुपने समाज के लिए यथासम्भव उपयोगी बना सके श्रीर समाज में श्रुपना उपयुक्त स्थान प्राप्त
कर सके। सन्धा नागरिक ही वास्तिक शिचा ग्राप्त व्यक्ति है।"

जिस दिन हम अनुभव करेंगे कि हम चाहे जिस स्थित में हों श्रीर चाहे जिस स्थान पर हों, हमारा जीवा एकाकी नहीं है, उसके साथ अनेक जीवन जुड़े हुए हैं, तब हमारा स्वाथ स्थत और परिष्कृत होगा, तब अपना और पराथा अलग होकर भी विरोधी पच्च न होंगे और दोनों की विमाजक रेखा चीग्र हो जायगी। जब मनुष्य अपने हित और स्वार्थ में लिस है तो वह मानसिक दृष्टि एव सामाजिक उत्थान के कम में पशुकोटि का है, जब वह स्वार्थ से दूसरों के स्वार्थ का समन्वय करता है तब मनुष्यता का प्रथम अनुभूति प्राप्त करता है और जब दूसरों के हित में ही अपना हित देखकर स्थार्थ से ऊपर उठता है तब उसमें मानवता की मर्यादा पूर्ण होती है। दूसरों के हित में तत्यर और समाज के सामूहिक कल्याण के लिए कर्चव्योन्मुख मनुष्य ही, वास्तव में मनुष्य है। ऐसी नागरिक मावना या लोकनीनि के उदय के बिना समाज की प्रगति सम्भव नहीं है।

## हमारा देश

हमारा देश मारत, जिसे हिन्दुस्तान या इडिया भी कहते हैं, विशव के देशों में अत्यन्त महान् है। महानता न केवल इसके आकार प्रकार, विशालता, इसकी महती जन-शक्ति, इसकी प्राक्षतिक सम्पत्ति, इसके सौन्दर्य में है बल्कि इसकी सम्यता की प्राचीनता, इसके उदार संस्कृति, इसके गम्भीर तत्वज्ञान, इसके लम्बे इतिहास के कारण भी है। रूप और हृद्य, शारीर और आत्मा दोनों हिन्दर्यों से हमारा देश ऐसा है जिस पर हम गर्व कर सकते हैं, जिसमें उत्यन्न होने का हमें अमिमान हो सकता है।

पहले इसकी बाह्य महत्ता की लीजिए। हम चालीय करोड़ से कुछ अधिक ही हैं अर्थात् मानव जाति का पचमाश हम से ही बना है। सरल शब्दों में इसे यों कह लीजिए कि प्रत्येक पाँच मनुष्यों में से एक हिन्दुस्तानी है। चीन की छोड़कर हमारी जन-शक्ति ससार में सबसे अधिक है। विशालता की हिन्द से देखों तो उत्तर से दिल्या या पूर्व से पश्चिम तक लगभग २००० मील लग्बा-चौड़ा है। इसका जोश्रकल लगभग बीस लाल वर्ग मील है। अर्थात् रूस को अलग कर दें तो सारे युराप के बराबर—जर्मनी, युगोस्लेविया, रूमानिया, हँगरी, इटली, फ्रास, स्वीटजरलैंड, प्रीस, प्रेटिबटेन, आयरन, हालेंड, बेल-जियम, स्पेन, नारवे, स्वीडेन, पौलेंड सब इसके पेट में समा सकते हैं। हमारे देश के प्रान्तों की तो बात छाड़ दीजिए, कितने ही जिले युराप के राज्यों से बड़े हैं। मद्रास का विजगापट्टम जिला डेनमार्क से बड़ा और युक्त-प्रान्त के गोरखपुर या बगाल के मैमनसिंह जिले में स्वीट-जरलैंड से अधिक लोग बसते हैं।

प्राकृतिक चौंदर्य की दृष्टि से देखिये तो इसके सिर पर तुषारधवल हिमालय का किरीट है जिसने हजारों वर्ष का इतिहास देखा है और लाखों वर्ष से हमारे देश का सरज्ञ रहा है, जिसे कवि इक्जाल ने इन शब्दों में याद किया है-

पर्वत वह सबसे ऊना हमसाया श्रासमां का । वह सतरी हमारा, वह पासवां हमारा।

कैसा सन्दर है यह हिमालय | जब इसकी चोटियों पर सूर्य की बालकिरयों पहती हैं तो चतर्विक स्वर्णराधि बिखर जाती है। जब चाँदनी आती है तो दध में चीटियाँ नहा उठती हैं। इतिहासकार एलफिस्टन के शब्दों में 'इसकी प्राकृतिक छटा एक बार नेत्रों में पैठकर सदैव के लिए भ्रपना श्रमिट स्मारक छोड़ जाती है।' इसी प्रकार विचा में पूर्वी श्रीर पश्चिमी तटों पर पड़ाहों की एक श्रू खला है। मध्य में विध्य. सतपड़ा और अरावली की पहाड़ियाँ मेखला की माँति फैली दर्द हैं। इन पहाड़ों से निकलकर गगा, यमुना, सिन्ध, कुष्णा, कावेरी, महानदी इत्यादि ग्रानेक निवयाँ मैदानों को सीचती श्रीर हमारे देश को उपजाऊ बनाती हैं। गगा, यमना, सिन्ध का हमारे इतिहास के निर्माण, हमारे धार्मिक जीवन की रचना, श्रीर हमारी सम्यता के विकास में बहत बड़ा हाथ रहा है। इन पहाड़ों भ्रौर निवयों के किनारे प्राचीन काल में ग्रानेक ऋषियों, ज्ञानियों के ग्राश्रम थे जहाँ हमारे बच्चे स्वास्थ्य के साथ साथ ज्ञान का श्रमत पीते थे. इनमें हमारे श्रनेक तीर्थ हैं जहाँ की यात्रा कर हम प्राकृतिक हुश्यों का श्रानन्द लटते थे श्रीर मानस का उच्च स्तर पर ले जाते थे।

इन पहाज़ें श्रीर निवयों का हमारे देश पर पड़ा प्रभाव पड़ा है। इन्होंने हमारी सम्यता की यात्रा में जो कार्य किया है उसका वर्णन तो हम ऊपर कर ही चुके हैं पर इनके श्रतिरिक्त जलवायु, पृथ्वी की बनावट, उपज तथा हमारी प्रकृति पर भी इनका श्रत्यधिक प्रभाव पड़ा है। केवल हिमालय ही हमारे देश के निर्माण, रच्या श्रीर पालन में इतना भाग लेता है कि हम उसके श्रुण से कभी मुक्त नहीं हो सकते। मध्य प्रशिया की रेगिस्तानी श्रांधियों को इसने धमका कर सवा के लिए इधर भ्राने से रोक दिया है। यदि हिमालय बीच में पड़कर हमारी रज्ञान करतातों जहाँ भ्राज उत्तर मारत में शस्यश्यामल भूमि फैला हुई है तहाँ रेगिस्तान होता। इसके कारण ही इन मागों में श्रच्छी वर्षा होती है, तथा इसकी क्रुपाधारा सरिताओं के निर्मल जल के रूप में हमारी भूमि को सींचती श्रीर उर्वर करती है।

भारत इतना महान श्रीर विचित्र देश है कि इसमें एक साथ श्रनेक ऋतुस्रों का स्नानन्द लिया जा सकता है। यहाँ स्ननेक प्रकार की जल-वायु मिलती है। जिस समय सिन्धु के जैकीबाबाद में १२० से १२५ ग्रश तापमान में लोग फुलस रहे होते हैं भ्रौर जिन दिनों काशी, प्रयाग, दिल्ली, श्रौर मुलतान के लोग गर्म लू के डर से डर से घरों से निकल ने में डरते हैं उन दिनों काश्मीर, मस्री, दार्जिलिंग, शिलाग, महाबलेश्वर, उटकमड श्रीर शिमला में हल्की सर्दी पढ़ती है, श्रीर बड़े चैन से गुजरती है। जिस समय उत्तर भारत में भयकर ठएड से दाँत कटकटाते हैं उस समय दक्षिण भारत में बँगलौर. हैदराबाद इत्यादि स्थानों में ठएड का कोई पता नहीं होता। जिस समय चेरापूँजी (म्रासाम) में मुसलाधार वर्षा से लोग त्रस्त होते हैं तब राजपूताने के पश्चिमी उत्तरी मागों तथा सिन्ध की मूमि अपनी चिरन्तन प्यास के साथ सूखी हँसी आपका स्वागत करती है। मलावार में जल श्रीर हरियाली है तो राजस्थान में बाल के स्वच्छ मैदानों पर फैली चौंदनी की शोभा है। कहीं जमीन खोदते ही पानी आता है, इतने निकट कि मकान की गहरी नींव देना भी कठिन होता है श्रीर कहीं सैकड़ों फ़ट नीचे पानी निकलता है। इसी प्रकार इस देश में अत्यन्त सभ्य लोगों से लेकर मनुष्य का शिकार करनेवाली जगली जातियाँ तक मिलती हैं। मासाहार करने वालों से लेकर चींटी तक को बचाकर मार्ग चलने वाले मिलते हैं। इसके निवासियों में शुभ अगैर गौरवर्ण से लेकर श्रक्रीका के हबशियों के समान काले-कलटे मिलेंगे। यहाँ सैकड़ों जातियाँ, सैकड़ों प्रकार के रहन सहन, खान पान, धार्मिक विश्वास अनेकविध जलवायु, विविध प्रकार की उपज, विविध प्रकार के आदमी मिलते हैं। इस हिट से यह देश अद्भुत है।

प्रकृति ने न केवल हमें विस्तृत उपजाऊ भूमिलएड तथा विशाल श्रन्न-मरहार विया है बल्कि कावला, लोहा, सोना, मेंगनीज, श्रश्रक, चूना इत्यादि की अनन्तराशि भी हम सौंपी है, जिसके कारण सचमुच यहाँ की मुमि का रत्नगर्मा नाम सार्थक है। श्रपार जल-राशि में तो ससार के दी एक देश ही हमारे आगे जा सकते हैं। ऐसी विशालता, ऐसी उपजाऊ मूमि, ऐसी जलवायु, ऐसा शक्ति मरहार ससार के किसी वेश के पास नहीं है। तभी तो जर्मन पर्यटक फ्रींच आस्ट्रिजर कहता है-" हिमालय के तुवारमंडित स्वर्णीशखर से कल्लोल कर बहनेवाली गगा श्रीर यमुना, भारतीयों को श्रमर खगीत सुनाती हुई उसकी शस्य समान भूमि को स्वर्गोपम बना रही हैं, सीमाश्रों पर लहराने वाले समुद्र उसके गौरव गीत गा रहे हैं। शरद, ग्रीव्म श्रीर गुलाबी जाड़े के मनो-हर रगीन दिवस और कल्पना को जायत करनेवाली रातें ससार में अन्यत्र कहाँ सुलभ हैं "" इतिहासकार टामस मारिस लिखता है-'प्क ही समय दो ऋतुश्चों के श्राविभीव की विलक्ष्णता, वनों का सौरम, सुस्वाद फल, सुन्दर जलवायु वाली भूमि का विशाल कीश, शिल्पनिर्मित वस्तुर्थों के विभिन्न नमूने भारत को ख्रत्यन्त प्राचीन काल से ही उपलब्ध हैं।" 'मरे' कहता है-"वसुन्धरा के पृष्ठ तल पर भारत एक अनुडा देश है।"

निस्खदेह भारत— हमारा देश—प्रत्येक बात में ऐसा है जिस पर हम उचित रूप से गर्व कर सकते हैं पर क्या हम भी ऐसे हैं जिन पर हमारा देश गर्व कर सकता है ?

इतनी महती जनशक्ति के साथ भी हम शक्तिहीन बने हुए हैं, इतनी उपजाऊ भूमि के रहते हमें पेट मर श्रन नहीं मिलता, रूई की उपज तथा वस्त्र निर्माण की श्रसीम सम्मावनाश्रों के होते हुए भी हम में से कोटि-कोटि श्रर्थनग्न जीवन व्यतीत करते हैं, हममें श्रशिद्धा का राज्य है, हमारा किसान जानतोड अम करके भी नगा, भूखा, दरिद्र श्रीर श्रपाहिज बना हुआ है। हमारे जीवन में उत्साह, स्फूर्ति, स्फ़, सघटन, व्यवस्था का एकान्त श्रमाव है। हमारे कच्चे माल से विदेशी उद्यागपित पक्का माल बनाते हैं श्रीर कई गुने दामों में हमारे हाथ वेचते हैं। कुषि की श्रवस्था दयनीय है, जहाँ बीस मन श्रन्न होना चाहिए, ताब, गहरी जुनाई इत्यादि के श्रमाव में चार मन होता है, पग्रुश्रों का भर पेट श्रीर पौष्टिक चारा नहीं भिलता, छोटी-छोटी चीजों के लिए हम विदेशों पर निर्भर करते हैं। जो भारत एक दिन परम सम्पन्न था वहाँ की कोटि कोटि जनता श्राज भूखी, नगी, पददिलत है। तब क्या हमारा देश भी हम पर श्रिममान कर सकता है?

इस देश की सम्यता, तत्वज्ञान तथा सौन्दर्य के कारण विदेशी सदैव से इस पर मुग्ध रह हैं। इलियट ने अपने 'मारत का इतिहास' (हिस्ट्री आब इण्डिया) में चौदहवीं सदी के इतिहास अन्दुल्ला यूसुफ का वक्तन्य उद्धत किया है—''समस्त लेखकों के कथनानुसार मार्त पृथ्वी का एक अत्यन्त मनोरम और भूतल पर रमणीयतम स्थान है। इसके रजकण वायु से विशुद्ध और वायु स्वय पवित्रता से भी अधिक पुनीत है। इसके चित्ताकर्षक मैदान स्वर्ग की समता करते है।'' मैक्स-भूलर ने लिखा है—''अगर मुक्तसे प्रकृतिप्रदत्त सम्यत्ति, शक्ति और सौन्दर्य में सर्वात्कृष्ट देश या भूमण्डल पर स्वर्ग खोजने के लिए कहा जाय तो मैं भारत की ओर सकेत करूँगा।'' वह आगे फिर कहने हैं—''यदि कोइ मुक्तसे यह बात पूछे कि वह देश कीन और कहाँ है जहाँ मनुष्यों ने इतनी मानसिक उन्नति की है कि वे उत्तमोत्तम गुणों की वृद्धि कर सकते हों, जहाँ मनुष्य-सम्यन्थी गृद्ध तत्वों पर विचार किया गया हो आर जहाँ उनके हल करने वाले पैदा हुए हों तो मैं उत्तर वृँगा कि वह देश भारतवर्ष है।''

पर आज न भौतिक समृद्धि में और न ज्ञान के चेत्र में हमारा

कोई महत्वपूर्ण स्थान है। जिसके आँगन में मानवता खेली, जहाँ उसने सस्कार प्राप्त किया, जहाँ प्रथम ज्ञानोदय हुआ, जिसने पहली बार एक सुन्दर समाज व्यवस्था को जन्म दिया, जहाँ का प्रकाश पाकर दुनिया प्रकाशित हुई, उसी देश के हम नगे, भूले, निरन्तर, परमुखापेन्ती अधिवासी हैं। हमने अपने पूर्वजों के गौरव को हास्यास्पद बनाया, हमने एक महतीसम्पदा प्राप्त करके भी उसे नष्ट कर दिया— उसका उपयोग न जाना। हमने दुनिया में अपनी और अपने देश की उमेन्ना देखी और सुनी। तब देश को हम पर क्या अभिमान होगा।

देवता भी इस भूमि के लिए तरसते ये ।\* बेभी इसका गौरवगान करते थे. और आज हम हैं कि अपना सिर ऊँचा करके दुनिया की श्रीर देख नहीं सकते । क्या यह श्रपमान हम श्रनुभव करते हैं १ हममें से प्रत्येक यदि अपने पूर्व गौरव का योग्य अधिकारी बनाने का प्रयत्न भ्राज ही भ्रारम्भ कर दे. यदि हममें से प्रत्येक जिस चेत्र में हम हो वहाँ की स्थित श्रधिक श्रच्छो करने में जी जान से लग जाय ती निश्चित है कि हम इस देश की महत्ता के अनुरूप अपने की बनासकते हैं। यदि हम मिलकर, विवेकपूर्वक, पयत्न करेता हमारे ग्रामीण भाइयों श्रीर क्रवकों की श्रवस्था सुधर सकती है, हमारी भूमि तिगुना श्रव हमें दे सकती है, हमारे कारखाने तथा कर्षे हमारा नेगापन दूर कर सकत हैं, इजारों नये उद्योग-धन्धे पनप सकते हैं, सामाजिक कुरीतियाँ हमारी विद्रोहारिन में भस्म हो सकती हैं श्रीरबीस वर्ष में देश को साजर बना सकते हैं । इमारा श्रतीत पूर्व गौरव, इमारा महादेश तथा उसकी महती सम्मावनाएँ एव सम्पदाएँ हमारे पौरव श्रीर हमारी कर्त्तव्य मावना को जनीती दे रही हैं। इस मृमि की आत्मा हमें पुकार रही है। हमें प्रतिका करनी होगी कि हम इसकी महान् परम्पराको कायम रखें श्रीर श्रपने को

<sup>\*</sup>गायन्ति देवा किल गीतिकानि, धन्यास्तु ये भारतभूमि भागे। स्वर्गावपगस्य च हेतुभूते, भवन्ति भूय पुरुष सुरत्वात्।। —विष्णापराक्ष

उसके गौरव के श्रनुक्ल प्रनायेंगे । ससार हमारी वागी सुनेगा । तुमने श्रीर हमने रवीन्द्रनाथ का एक गान अनेक बार गाया है, गाया न होगा, तो सुना होता । आत्री, आज पुन एक बार उसे दोह-रायें भ्रौर उसके गौरव के योग्य बर्ने जन गणमन—श्रधिनायक जय हे।भारत भाग्यविधाता। पञ्जाब सिन्धु गुजरात मराठा द्राविश उत्कल वग, विन्ध्य हिमाचल जमुना गंगा उच्छल-जलधितरंग, तब शुभ नामे जागे। तब शुभ श्राशिष माँगे। गाहे तब जयगाथा। जनगण मङ्गलदायक जय हे भारत भाग्यविधाता। जय हे, जय हे, जय, जय, जय, हे। श्रहरह तब श्राह्वान प्रचारित सुनि तब उदार वाग्री, हिन्दु बौध सिख जैन पारसिक मुसलमान खृस्तानी। पूरव पश्चिम आसे । तव सिंहासन पासे । प्रेमहार होय गाथा । जनगरा ऐक्यविधायकजय हे भारत भाग्यविधाता।जय हे, जय हे० पतन अभ्युद्य बन्धुर पथा, जुग जुग घावित यात्री, तुमि चिर सारथि तब रथ चक्रे मुखरित पद दिन राजी। दारुण विप्लव माँ मे । तब शङ्कभ्वनि बाजे । सङ्कट दु खत्राता । जनगरा पथपरिचायक जयहे भारत-भाग्यविधाता जयहे, जयहे० धीरे तिमिरघन निविड़ निशीथे पीड़ित मूर्छित देशे, जाप्रत छिलो तब श्रविचल मङ्गल नतनयने श्रनिमेषे, दु स्वप्ने त्रातके। रचा करिले त्रके। स्नेहमयी तुमि माता। जनगर्ण दु खत्रायक जयहे भारत-भाग्यविधाता। जय हे, जय हे० रात्रि प्रमातिल खदिल रविच्छबि पूर्व खदयगिरि भाले, गाहे विद्ंगम, पुरुष समीरण नवजीवन रस ढाले, तव करुणारुण रागे। निव्रित भारत जागे। तब चरणे नत माथा। जय जय जय हे, जय राजेश्वर भारत भाग्यविधाता। जयहे, जय हे०

# विताय सस्कृति की मूल धारा

सरकृति किसी देश या जाति की श्रात्मा है। इससे उसके उन सब सरकारों का बोध होता है जिनके सहारे वह श्रपने सामूहिक या सामाजिक जीवन के श्रादशों का निर्माण करता है। वह विशिष्ट मानव समूह के उन उदात्त गुणों को सूचित करती है जो मानव जाति में सर्वत्र पाये जाने पर भी उस समूह की विशिष्टता प्रकट करते हैं श्रीर जिन पर जीवन में श्रिधिक जोर दिया जाता है।

श्रपने वीर्ध श्रतुमन, तप पूतकान श्रीर चिन्तन द्वारा भारत के श्रात्मदर्शी श्रृषि इस निष्कर्ष पर पहुँचे थे कि श्रात्मानुमन, श्रात्म-साचात्कार, श्रात्मदर्शन ही मानन जीवन का परम पुरुषार्थ है। जीवन श्रीर जगत् में दो प्रकार के तत्व हैं, एक वह जो नित्य परिवर्तनशील है, जो प्रति च्या बदल रहा है, दूसरा वह जो इस परिवर्तन के मूल में है, श्रव्यक्त है पर उसी के कारण श्रीर उसी को लेकर जगत् की सम्पूर्ण हश्य वस्तुश्रों, सम्पूर्ण व्यक्त पदार्थों का श्रस्तित्व है। जगत् के पिछे जो यह महती श्रव्यक्त शक्ति है उसका उद्घाटन करने श्रीर उसे श्रनुमन तथा धारण करने से यह ऊपर से श्रमहाय, दुर्वल, श्रशक्त विखने वाला मानन जीवन श्रमीम कल्याणकारी शक्तियों से पूर्ण हो सकता है। समारे पीछे शक्ति का जो श्रमित कीव छिपा हुश्रा है उसकी खोज श्रीर सिद्ध से ही मानन जीवन का श्रादर्श पूर्ण हो सकता है। मारतीय सामाजिक जीवन की विविध श्रीण्याँ श्रपनी शक्ति श्रीर मर्यादा के श्रनुसार इसी दिशा में, इसी गन्तव्य स्थल की श्रीर परिचालित की गई थीं।

दृष्टिदोष के कारण अथवा इस सस्कृति के मूल अनुबन्ध को न समभ सकने के कारण अनेक छिद्रान्वेषी आलोचक यह आचिप करते हैं कि भारतीय संस्कृति स्वप्नों और कल्पनाओं की अध्यास्त्र मूमि पर

खड़ी है और जगत् को हद भूमि से उसका सम्बन्ध ही मिट गया है। यह सर्वथा मिथ्या घारणा है। भारतीय संस्कृति बड़ी तो इसी भूमि पर है परन्त उसका सिर श्राकाश की श्रोर उठा है। मानव चलता जमीन पर है पर देखता सामने या ऊपर है। भारतीय संस्कृति भी जीवन के श्रन्तरिच को मेद कर उसके श्रनन्त रहस्यों को जानने के लिए विकल हुई थी। यह शुद्ध वैज्ञानिक चुत्ति थी। उसने श्रध्यात्मविद्या में जो उन्ति की थी उसमें पदार्थ विद्या की उपेता न थी बहिक उसकी मूल प्रकृति को जानने के लिए यह आवश्यक था। उसने पदार्थ विद्या, शासन-व्यवस्था, समाज व्यवस्था, अर्थविद्या, शरीरशास्त्र, विकित्सा शास्त्र, वास्तुकला, युद्धविद्या, जननविज्ञान, इत्यादि भौतिक विद्यार्श्रो के चेत्र में कुछ कम प्रगति न की थी। वह वायु विज्ञान की सहायता से समय श्रीर द्री के व्यवधान पर विजय प्राप्त कर सकी थी, वह सूर्य-विज्ञान के द्वारा वस्तुओं के रूप को तुरन्त बदल देने, एक जाति के पदार्थ को दूसरी जाति में बदल देने, लोहे को सोना करने और मृत्यु पर भी एक सीमा तक विजय प्राप्त करने में समर्थ हुई थी, उसकी समाज व्यवस्था में व्यक्ति के विकास की सम्पूर्ण सुविधास्त्रों के होते हुए भी समाज या समूह के अन्तिम हित की मावना प्रधान थी, उसकी श्चर्थविद्या समाज के शोषण का कारण न बनकर उसके सरचण श्रीर सवर्द्धन का साधन बन सकी थी. धन ने जीवन पर प्रमुख न प्राप्त किया था। योगियों ने शरीर की अनेक ऐसी शक्तियों, एव शक्ति-सस्थानों का पता लगाया था जिनका ज्ञान आधुनिक शरीर शास्त्रियों को अब तक नहीं हो सका है अथवा होने पर भी वे उसका उपयोग नहीं जान पाये हैं। जीवन का कोई ऐसा खेत्र नहीं था जो उसने श्रद्धता छोड़ा हो। हाँ, एक बात श्रवश्य थी। इन सब शास्त्रों श्रथवा विज्ञानों के मूल में उसी परम पुरुषार्थ या आवर्श की प्रेरणा थी । सब विद्याएँ उसी श्रोरु प्रभावित थीं । सब का श्राधार वही या । जीवन का यह आध्यात्मिक आधार ही भारतीय सस्कृति की विशेषता थी।

मानव समाज में दो प्रकार की प्रवृत्तियाँ पाई जाती हैं। एक को हम केन्द्रोन्मुखी ( सेंट्रीपेटल ) प्रवृत्ति कहते हैं, और दूसरी को केन्द्रप्रसारी वा बुत्तोन्मुखी। पहली परिधि से केन्द्र विन्दु की खोर जाती है, वह कहीं रहे केन्द्र के साथ वह बँधी है, केन्द्र में ध्यानस्थ है, दूसरी वह जो केन्द्र से परिधि की खोर जाती है। मारतीय सस्कृति अपने मूल रूप में केन्द्रोन्मुखी रही है। वह जगत् में रहकर भी खाद-शॉन्मुखी है, वह बाहर रहकर भी खन्त स्थ, खात्मस्थ है। उसके विषद्ध यूनानी ख्रथवा उसकी सन्तित युरापीय वा पाश्चात्य संस्कृति बाह्यप्रसारी है, वह बाहर की खोर जाती है, केन्द्र से दूर फैलने की खोर उसकी प्रवृत्ति है।

इन दो भिन्न प्रवृतियों से दो सम्यताद्यों का जन्म हुन्ना है। जब प्रवृत्तियों मूलत भिन्न थीं तो उनकी साधना के रूपों में भी भिन्नता आई। भारतीय सस्कृति ग्राचरण-प्रधान हुई, उसमें ग्रन्तः वृत्तियों के उत्कंष पर जोर विया गया, उसमें समाज की प्रत्येक इकाई या घटक से ग्रात्मशुद्धि की न्नाशा पहले की गई। उसमें व्यक्ति के जीवन को त्याग की श्रोर बढ़ाया गया। क्योंकि त्याग श्रीर श्रात्म नियत्रथा, श्रात्म श्रुद्धि के विना समाज के घटकों में सक्चे सामाजिक कल्याया की भावना तथा तदनुकृत श्राचरण का होना कठिन है।

इसके विकत प्रीक या युरोपीय सस्कृति मनुष्य के सामृहिक सुधार पर श्रिधिक जीर देती है। समाज सेवा उसका मुख्य उद्देश्य है। पर श्रात्म-शुद्धि के मुख्य दृष्टि-विन्तु पर जोर न देने के कारण वहाँ व्यक्ति गत श्रीर सामाजिक श्राचरण वा नीति में बहुत बड़ा श्रन्तर श्रा गया। श्रीर धीरे-धीरे सस्कृति विकृत होकर नष्ट हो गई। जब व्यक्ति श्रपने सुधार, अपने दोष निवारण की श्रीर से श्राँख मूँव लेता है, श्रथवा श्रपनी चरित्रगत दुर्बलताश्रों की श्रीर से उदासीन हो समाज के उदार का प्रयत्न करता है तब सम्यता का अष्ट श्रीर विकृत होना स्वामाविक है। इसके विरुद्ध जब समाज का प्रत्येक घटक श्रात्मश्रुद्धि पर ध्यान देता है स्वार्थहृति पर नियन्त्रण रखता है तब सम्पूर्ण समाज श्रपने श्राप निर्मल हो जाता है। लड़कपन में मैंने बीरबल की बुद्धि के चम त्कार के सम्बन्ध में श्रनेक कहानियाँ सुनी थीं। इन्हीं में एक कथा में कहा गया था कि एक बार बीरबल की सलाह से श्रकबर ने नगर के किनारे पर तालाब खुदवाया श्रीर प्रत्येक को श्राचा दी गई कि रात को एक एक घड़ा दूध उसमें छोड़ दे। योजना यह थी कि एक दूध का तालाब दूसरे दिन तैयार हो जायगा। पर दूसरे दिन सुबह जम श्रकबर बीरबल के साथ वहाँ पहुँचे तो देखा कि तालाब जल से पूर्ण है श्रीर दूध का नाम नहीं। बात यह थी कि प्रत्येक ने सोचा कि सम तो दूध हालेंगे यदि मैं एक घड़ा पानी डाल दूँगा तो उतने दूध मं क्या पता चलेगा। जहाँ व्यक्ति श्रपनी श्रोर, श्रपने कर्त्तव्य की श्रोर नहीं देखता यही स्थित होती है।

हमारी समाज-व्यवस्था में अमिक से लेकर कानवाता तक (शास्त्र की शब्दावली में शुद्ध से ब्राह्मण तक) सबकी उपयोगिता थी, सबको उचित स्थान मिला था। पर च्रिय और वैश्य वर्ग ( अर्थात् शासन एवं धनस्ता ) मिलकर भी जानवाता को उसके सर्वोच्य स्थान से नीचे न गिरा सके थे। जिस वर्ग में त्याग की जितनी ही चमता थी उसे समाज में उतना ही ऊँचा स्थान मिला था, उसके शब्द, उसके आदेश उतने ही मान्य थे। समाज नीति का नियन्त्रण राजा के हाथ में न था बल्कि उन महात्माओं के हाथ में था जो अपने सुलोपभोग की समस्त बाह्य सामग्रियों एवं सुविधाओं का त्याग करके केवल आत्म चिन्तन तथा अपने अनुमव एवं जान से समाज के कल्याण के लिए जीते थे। जो समाज से कम से कम लेते थे और अधिक से अधिक देते थे, जिनको स्वयं किसी बाह्य सुविधा या अधिकार की आवश्यकता न थी, शासन-शक्ति के लिए भी उनके पथ-प्रवर्शन की अबहेलना सम्भव न थी। यही आत्मवल की प्रतिष्ठा, ससार की सम्पूर्ण शक्तियों या शिक्त केन्द्रों के ऊपर साधुत्व, त्याग, तथ की प्रतिष्ठा मारतीय सस्कृति

की मुख्य विशेषता रही है। समाज जीवन के आदशों और उच्च प्रेरणाओं के लिए ऋषियों और तपस्वियों की ओर देखता था। त्याग, न कि भोग जीवन का आदर्श था।

तब क्या हमारी संस्कृति व्यव्टिधर्मी थी १ क्या उसमें समाज धर्म के प्रति उदासीनता का भाव था १ नहीं । इस विषय में भी वह मानव प्रकृति में निहित सत्यों के मूल में प्रविष्ट हुई थी। समाज का मूल मनुष्य का 'स्व' है। यह अहन्ता का भाव ही जीवन तथा उसकी समस्त प्रेरणाश्चों का श्राधार है। ममुख्य जो कुछ करता है श्रपने इस 'स्व' को लेकर ही करता है। जगत् के सारे सम्बन्ध श्रात्मरूप को लेकर हैं। 'स्व' में मन्ष्य का जो प्रेम है उसी से वह टिका हम्रा है। इसलिए 'स्व' का विरोध नहीं बल्कि उसका अनुभव एव संस्कार ही समाज के दित की दृष्टि से वाञ्छनीय है। सामाजिक कल्याया या परम पुरुषार्थ के लिए इस 'स्व' का सस्कार करके इसे उच्च मनीभूमि-काश्रों पर स्थापित करने की श्रावश्यकता पड़ती है। इसके लिए चंद्र 'स्व' श्रौर महत् 'स्व' को एकत्र करना पड़ता है। ज़ुद्र 'स्व' महत् 'स्व' का विरोधी नहीं बीज रूप है। जैसे जरा से बीज में सम्पूर्ण वृत्त समाया हुआ है तैसे ही जुद्र या व्यक्ति के 'स्व' में महत् 'स्व' घनीभृत एव अन्तर्हित है। ज्यों-ज्यों खद्र 'स्व' का शोधन एव सस्करण होता है उसमें महत् 'स्व' की अनुमृति बदती जाती है, आदमी स्वार्थ से ऊँचा उठता है श्रीर श्रन्त में यह जुद्र 'स्व' विराट् 'स्व' में बदल जाता है। तब प्राणीमात्र से स्रिभन्नता एव परम ऐक्य की स्रनुमृति होती है। इस प्रकार विश्व प्रेम की भी सिद्धि होती है। श्राध्यात्मिक भावना-द्वारा समाज की विभिन्न श्रेषियों में सामञ्जस्य स्थापित किया गया था श्रीर व्यक्ति समाज की तात्विक ग्रमिन्नता का अनुमव किया गया था।

विद्या, धन और शक्ति की आवश्यकता की अवज्ञा हमारे यहाँ कभी न की गईं! इनकी आवश्यकता औसत दर्जे के प्रत्येक व्यक्ति, वर्ग या समाज को है पर इनका उपयोग मनुष्य किस प्रकार करता है, इसे देखकर ही उसकी संस्कृति का श्रनुमान किया जाता है। रावण् परम विद्वान था, शक्तिमान भी था, उसने विद्या श्रीर शक्ति का दुर्प योग किया इसलिए राज्ञ्स कहलाया। जब मनुष्य धन से परपीइन करता है तो कोई भी उसे उच्च सस्कृति का नहीं कहता। श्राज ससार में विद्या की कभी नहीं, शक्ति की कभी नहीं, धन की कभी नहीं, बल्कि पूर्वकाल से इनमें कहीं श्रधिक वृद्धि हो गई है। तम भी इनके द्वारा मानव जाति श्रीर मानव शक्तियों का भयकर विनाश हो रहा है। पश्चिम के बडे-बड़े वैज्ञानिक श्रत्यन्त भयकर श्राविष्कारों के द्वारा मानव जाति के भविष्य को खतरे में डाल रहे हैं। यह विद्या का व्यभिचार है। इसे सस्कृति नहीं कह सकते। मारववर्ष में इन साधनों पर साधुत्य का, श्रात्मवल का नियत्रण सिद्ध करता है कि हमारी सस्कृति न केवल श्रेष्ठ थी बल्कि व्यवहारिक हिन्द से मी उसने श्रेष्ठ उदाहरणों एव प्रतीकों को जन्म दिया था, विद्या, धन श्रीर शक्ति के उचित उपयोग के लिए हमारे यहाँ उसे श्राध्यात्मक श्राधार पर प्रतिष्ठित किया गया था।

यह इसी आध्यात्मिक अधिष्ठान का परिणाम है कि मैक्समूलर के शब्दों में "प्राचीन वश विनष्ट हुए, परिवारों का हास हुआ, नये साम्राज्यों की नींव पड़ी किन्तु इन आक्रमणों और हलचलों से हिन्दुओं के आन्तरिक जीवन में परिवर्तन नहीं हुआ।" युग बीतते गये हैं, क्रान्तियाँ और खरड-क्रान्तियाँ हुई हैं, अनेक जातियाँ बाहर से आई हैं किन्तु भारतीय संस्कृति की मूल धारा आज तक वही है, आत्मशुद्धि त्यान, तप के जीवन द्वारा सच्ची सामाजिक संस्थता की सिद्धि।

हमारे धर्म में, हमारी समाज व्यवस्था में, हमारे शिक्षाक्रम में, हमारे चिकित्साशास्त्र में, हमारे साहित्य और हमारी कला में जीवन की इस उदात्त कल्पना और सरकृति की धारा है—ग्रन्थकार से उठ कर प्रकाश, ग्रसत्य से सत्य और मृत्यु से ग्रमरत्व के स्रोत की ग्रोर यात्रा करने की शृत्ति । जीवन की सार्थकता त्याग में, ग्रात्मापण में, ग्रपने को देने में है—यह सन्देश हमारी सरकृति का सन्देश है। क्या इसका अर्थ निष्कियता है ? क्या इसका अर्थ जीवन की प्रेरणाओं की उपेका है ? क्या इसका अर्थ अकर्मण्यता है ? इमारे जीवन में आज निष्कियता और अकर्मण्यता आग गई है । इस जीवन की महती प्रेरणाओं से दूर हो गये हैं पर इसका कारण यह है कि इस आत्मविस्मृत, बेसुध, अपनी सस्कृति के आदशों की ओर से आँख मूँ दे बैठे हैं । अन्यथा उत्तरोत्तर जीवन के शोध में आत्मापंथ, जीवन पर परम नियन्त्रण की स्थापना, मृत्यु पर विजय, स्वार्थ पर लोक कल्याण के आवर्श की प्रतिष्ठा, यही तो इमारी सस्कृति है । पहले अपने को निर्मल करो, फिर निर्मल अन्त करण को जगत के हित में लगाओ—आत्मानुभव और आत्मवर्शन में लगाओ, यही इमारी सस्कृति की अमृतवाणी है । वही वाणी जो शताब्दियों से मानवता के हृदय को पुकार रही है—'सब सुखी हों, सब निरायम हों, सब अय को देखें।''

# भारतीय संस्कृति के कुछ प्रतीक

#### १ राम

राम भारतीय सस्कृति को सामाजिक विशिष्टताश्चों के प्रतीक हैं।
उनके जीवन में हमारी सामाजिक मर्यादाएँ श्रौर श्रादर्श श्रमिव्यक्त
हैं। भारतीय मंस्कृति ने भोग की श्रपेचा त्याग को श्रधिक महत्व दिया
इसिलिए उच्च स्तर पर खड़े लोगों का जीवन श्रात्माप्या की भावना
पर निर्मित है। सामाजिक पच्च में इसकी मावना ने श्रधिकार की जगह
कर्व्य को श्रधिक महत्व दिया। मानव जीवन श्रपने श्रौर श्रपने समाज
के प्रति कर्तव्यों श्रत श्रात्मदान से पूर्ण है। राम इस त्यागपूर्ण कर्तव्य
भावना के श्रेष्टतम प्रतीक हैं। राम का जीवन श्रपने लिए नहीं है,
वह एक श्रादर्श से प्रेरित जीवन है, वह कर्तव्य के लिए श्रिपत जीवन
है। वह व्यक्तिगत सुख पर लोकहित की प्रधानता का जीवन है।

भारत के उच्च राजवश में उनका जन्म हुआ—एक ऐसे वश में जिसने हिन्दू सम्यता को अनेकानेक महापुरुष विये हैं और जिसके गौरव की कथाओं से हमारे प्रागैतिहासिक युग के इतिहास को प्रकाश और बल मिला है। शरीर सम्पित और प्रतिभा के आलोक से राम का शैशव आलोकित है, बचपन से उन्हें हम शीलवान पाते हैं, विद्योपार्जन में केवल सैद्धान्तिक ज्ञान नहीं वरन जीवन, उसके कर्तव्य और आवशों की विकासमान अनुभूतियों मिलती हैं—छोटों पर ममता एवं स्नेह तथा वड़ों के प्रति मक्ति और सम्मान से उनका हृदय पूर्ण है। माता पिता दोनों की अज्ञय स्नेह धारा से स्निन्ध एव मृदुल हृदय उनको मिला है। पर कहीं मी उनमें अनावश्यक चञ्चलता नहीं है, सर्वत्र वह अपने शील और चरित्र की गम्मीरता के साथ हैं।

यह माता पिता का प्रेम, यह श्रेष्ठ वश विम्ति, एक महान राज्य का माबी अधिकार, अनुगत बन्धु गुरुजनों का आशीर्वाद, असीम पौरुष और बल सब मिलकर कहीं उनमें अहङ्कार की सुष्टि नहीं कर पाते हैं, कहीं वे निभूतियाँ उनको कर्तव्य से शिथिल नहीं कर पाती हैं। माता के श्राँख, श्रीर पिता का प्राण्-त्याग उनके कर्तव्य मार्ग के कुछ पदिचन्द है। प्राण्प्रिय पत्नी का त्याग उनको कठोर कर्तव्य-मूमि का स्मारक है। राज्य प्राप्ति से प्रवन्न नहीं, बनवास से बुखी नहीं ('प्रसन्ता यों न गताभिषेकतास्तया न मम्ले बनवास दु रात') राज्य भी कर्त्तव्य-पालन के लिए था बनवास भी कर्त्तव्यपूर्ति के लिए था। जीवन का समस्त मार्ग उनके लिए कर्त्तव्य-धर्मपूर्ण है।

पारिवारिक जीवन की दृष्टि से देखिए-राम एक श्रादर्श पुत्र, आदर्श माई, आदर्श पति हैं। माता पिता के प्रति उनके हृदय में श्रसीम सम्मान का भाव है। भाईयों के प्रति उनका दृदय स्नेह से परिपूर्या है। पत्नी उनकी परम अनुगता है, उसके प्रति उनके हृदय में सहज स्नेह है। किन्तु यह मातृप्रेम, यह दाम्पत्य स्नेह इतने उच स्तर पर हैं, इतने श्रेष्ठ सस्कारों से पूर्ण हैं कि वे उनके जीवन कर्त्तव्यों श्रीर जीवनावशों में सहायक है। मोहारिष्ट प्राशियों की तरह वे उनको कभी नीचे नहीं गिराते, ऊपर उठाते हैं। प्रेम यहाँ मुक्तिदाता है, मोहक ग्रौर मूर्जाकारक नहीं । मनुष्य के स्तेह सम्बन्धों का उद्देश्य जीवन के परम उद्देश्य में सहायक होना हैं, बाधक नहीं, सच्चे पुत्र, श्रावर्धा माई श्रथना त्रावर्श पति का लच्चण यह नहीं है कि वह ममता की शृखलाओं में वैंधकर जीवन के नियुक्त कर्त्तव्य का त्याग कर दे, जगत के सब स्नेह सम्बन्ध आत्मरूप को लेकर हैं इसलिए उनके यथा-स्थान होने में धर्म की प्रतिष्ठा हैं। जब वे सीमा का उल्लंघन करते हैं तो सामाजिक पराभव के कारण होते हैं। राम के जीवन में यही सत्य प्रकट हुआ है। उनके पारिवारिक जीवन में हमें स्नेह की कोमलता के साथ इसी कर्त्तव्यनिष्ठ दृढता के दर्शन होते हैं। पिता के सत्य श्रीर धर्म की रत्ना के लिए युवराजपद पर श्रमिषेक के दिन वे सविधाओं श्रीर सखों को छोड़कर जीवन के कटक-वन की श्रीर श्रग्र-सर होते हैं। पिता की मूर्ज़ और मृत्यु, भाइयों की हृदय व्यथा, पतनी के कच्छ, स्वजनों का श्रातनाद श्रीर प्रजावर्ग का गम्भीर शोक उन्हें कर्तव्य मार्ग से विरत नहीं कर पाते ! सबसे बड़ी बात तो यह है कि उनके इस त्याग में कहीं श्रावेश नहीं है, श्रनुचित वेग नहीं है । वह शान्त, श्रावेगहीं , मर्यादाश्रों से पूर्ण है । जब उनके समुर जनक तथा मारत श्रावि माताश्रों सहित उनको मनाने जाते हैं तब स्नेह के मार से सिर मुकाये हुए वे केवल श्रपनी स्थितिस्पष्ट कर देते हैं श्रीर कर्तव्य का निर्णय कर श्रावेश करने का मार उन्हें ही सौंप वेते हैं।

सामाजिक और राष्ट्रीय आदशों की हिन्ट से विचार कीजिए तो हम उन्हें सदैव अन्याय, अधर्म की शक्तियों से युद्ध करता देखते हैं। उनका समस्त जीवन अनैतिकता और अधर्म के विरुद्ध एक निरन्तर संघर्ष का जीवन है। सामाजिक दृष्टि से भ्रपते जीवन में उन्होंने निषात्राज, शवरी इत्यावि श्रञ्जूतों को श्रपनाया, श्रहिल्या का उद्धार करके मानों बताया कि महात्मागण पतित से घृणा नहीं करते, उनमें भ्रापनी शक्ति का श्राधिष्ठान करके ऊपर उठाते हैं। छोटे छोटे वनचरों को अपने समर्ग और सस्कार से उन्होंने शक्ति और महत्व की सीमा पर पहुँचा दिया। श्रायीवर्त्त का जीवन उस समय विश्वला श्रीर विजड़ित हो रहा था। विद्या श्रीर शक्ति से मदान्य रावश के स्नातक से समस्त बित्तगापथ और मध्यभारत कॉॅंपता था। भोगप्रधान श्रासुरी सभ्यता ते धर्म श्रोर श्रेव्ट संस्कारों का श्रार्य-जीवन श्रसम्भव कर दिया था । ऋषियों, तपस्वियों के कार्य में बड़ी बाशाएँ उपस्थित होती थीं। रावगा ने अपनी विद्या-बुद्धि से अनेक प्राकृतिक शक्तियों पर अपूर्व जमता प्राप्त की थी। वास श्रीर श्रीन की शक्तियों की वश में करके वह उनसे मनमाना काम लेता था। स्रार्थ सम्यता के लिए. एक ऐसी सभ्यता के लिए जी मनुष्य जीवन की श्राहिमक विकास के मार्ग पर प्रेरित करती हो श्रीर जो तप'पूत श्रन्त संस्कृति को महत्य देती हो, सकट उपस्थित था।

राम ने अपने कौशल, पराक्रम, सगठनशक्ति श्रौर श्रज्ञय श्रात्म-

विश्वास से रावण श्रीर उसकी श्रज्ञानमूलक पद्धित का विनाश किया ! बन्धनों में बँधी जनता को पुन मुक्त वातावरण में जीने का श्रवसर प्रदान किया । इस युद्ध में भी हम देखते हैं कि राम के पास मौतिक शिक्तयों शतु की श्रपेद्धानगएय थों । परश्रात्मिक शिक्तयों श्रीर उदाच गुणों के सगठन से उन्होंने भयकर शत्रु पर विजय पाई । श्रयत्य श्रीर श्रम्थकार से सत्य श्रीर प्रकाश का यद्ध ही राम के जीवन में प्रवलता के साथ व्यक्त हुआ है । मानवमान के जीवन में युद्ध चलता रहता है, चल रहा है। श्रयत्य श्रीर प्रधर्म से युद्ध में हम जिस सीमा तक लगते हैं उसी सीमा तक मानों राम को श्रपने जीवन में उतारते हैं, उसी सीमा तक हम राममय हैं, उसी सीमा तक हम श्रार्थ सम्यता के प्रकाशस्तम्म श्रीर प्रतीक राम को श्रपने हृदय में पा सकते हैं।

#### ५ कृष्ण

कृष्ण का जीवन, कई अशों म राम के जीवन से मिन्न है। वह मारतीय संस्कृति की बहुमुखी शक्ति के प्रतिनिधि हैं। राम प्रचलित आदशों का, सामाजिक मर्यादा का, यथासम्भव, पालन करते हैं। इसी लिए हिन्दूधर्म म उन्हें मर्यादा पुरुपोत्तम कहा गया है, कृष्णलोक कल्याया के लिए स्वय नवीन आदशों की रचना करते हैं, प्रचलित आचारवान उन्हें बाँध नहीं पाता, सामाजिक प्रथाएँ एव परम्पराएँ उनकी गति नहीं रोक सकतीं। शुद्ध शक्ति के मूल स्रोत की माँति वह बाधावन्थ विहीन हैं, शुद्ध बुद्ध आत्मा की माँति वह सब बन्धनों से परे हैं इसलिए हिन्दू उन्हें पूर्ण पुरुषोत्तम कहते हैं।

कृष्ण का समय राष्ट्र के जीवन में अत्यन्त सकट का काल था। देश अनेक छाटे-छोटे राष्यों में बँट गया था। नुपतिगण मदान्ध हो रहे थे। वे लड़ाई फगड़े, भोग विलास में लगे रहते थे, प्रजा पर नाना प्रकार के अत्याचार करते थे। पूर्व में मगध तथा पश्चिम में यदु कुल के नरेश बड़े शक्तिशाली हो उठे थे। प्रजा-रजन की जगह प्रजा- पीइन ही इनका मुख्य कार्य था। मगघराज जरासन्ध श्रीर यहराज कस अनीति और अत्याचार की साज्ञात् मूर्ति थे। कस ने तो अपने पिता उप्रसेन को गद्दी से हटाकर स्वय राज हड़प लिया था। प्रजा नाहि-बाहि करती थी। स्वाथपरता, भोगवासना ऋौर साम्राज्य-लिप्सा के स्रागे सच्चे चत्रिय धर्म का लोप हो गया था, नाना प्रकार के मारक शक्काकों का निर्माण हो रहा था। ब्राह्मण धर्म त्याग, तपस्या, शुद्ध विशान श्रीर लोककल्याण का धर्म .- जो राष्ट्रनीति को जनहित की श्रीर, सच्ची संस्कृति के सबर्धन श्रीर पोषण की श्रीर श्रग्रसर करता या, शिथिल श्रीर विनष्ट हो रहा था। वैश्यों की धर्मनीति श्रपनी सास्क्रतिक परम्परा को छोड़ यैठी थी। गोपालन की श्रोर श्रकचि वढ़ रही थी। धन समाज-कल्यास का वाहन नहीं रह गया था। शहों से सच्ची सेवा दृत्ति लुप्त हो रही थी। श्रार्य धर्म में मानव जीवन की जो सघटन श्रीर योजना थी, वह टूक टूक हो रही थी। श्रासुरी शक्तियाँ प्रवल हो रही थीं । सर्वत्र हरम, मोह, हिंसा, घुर्या, आत्मवखना का राष्य था। जीवन पर श्रमृतत्व तथा प्रकाश की जगह मृत्यु श्रीर श्रन्थकार का शासन या । भारत देश तथा उसकी सम्यता खरड खरड हो रही थी। कहीं कोई निश्चित व्यवस्था न रह गई थी श्रीर दारुख विप्लव उपस्थित हो गया था।

इस विप्लव तथा श्रव्यवस्था को दूर कर नवीन धर्म, नवीन सम्यता तथा नवीन समाज व्यवस्था का निर्माण करने का प्राय श्रसम्भव सा काम जिस महापुरुष ने किया उसे ही हम कृष्ण कहते हैं। उन्होंने भारत की विभिन्न जातियों, विभिन्न धर्मों, विभिन्न सम्यताश्रों के समन्वय द्वारा एक महाराष्ट्र—महाभारत—की रचना करने की चेष्टा की, विभिन्न दर्शनशास्त्रों के तत्वों का एकीकरण करके एक व्यापक मानवधर्म का मार्ग दिखाया तथा जीवन भर श्रनीति श्रीर श्रत्याचार, पीइक श्रीर उच्छेदक शक्तियों से लोहा लेते रहे।

बचपैन से ही हम उन्हें दूसरों की सहायता, दूसरों का कष्ट निवा-

रण करते देखते हैं। जब कस का अत्याचार बहुत बढ़ गया तब उसे मार कर उन्होंने प्रजा का कष्ट दूर किया। कस को मृत्यु के बाद प्रजा ने इन्हें राजाबनाना चाहा, परन्तु इन्होंने अस्वीकार कर दिया और कहा— 'मैंने केवल प्रजा की रखा के निमित्त कस का बध किया है। मुक्ते राज्य को कामना नहीं है।' और कस के पिता को राजा बनाकर चले गये।

पाझाल नरेश द्रुपद ने अपनी पुत्री द्रौपदी के स्वयवर में अनेक राजात्र्यों तथा सम्भ्रान्त पुरुषों को निमन्त्रित किया। इस समा में कृष्ण भी उपस्थित थे। श्रन्य राजाश्चों ने लच्यवेध का प्रयत्न भी किया था पर यादवों ने नहीं किया। छदावेशी पाएडव भी वनवास काल में घूमते-फिरते श्रनिमन्त्रित इस समा में उपस्थित थे। जब श्रर्जुन ने लच्यवेघ किया तब उपस्थित राजाओं ने भगड़ा खड़ा कर दिया। श्रज्न भिन्नक ब्राह्मण के वेश में थे। एक भिन्नक ब्राह्मण बड़े-बड़े राजाश्रों को नीचा दिखाकर उनकी मनचाही चीज ले ले. यह उन लोगों से कैसे सहा जाता ! उन्होंने अर्जुन पर आक्रमण कर दिया । कृष्या देख रहे थे कि विजली व्यक्ति के साथ श्रन्याय हो रहा है। वह स्वय महावीर थे, उनके साथ बलराम इत्यादि अनेक महावीर थे। वह चाहते तो बल प्रयोग से लोगों को शान्त कर सकते थे परन्त बह श्रकारण युद्ध को सदा बचाते थे। धर्म के लिए श्रनिवार्य हो उठने पर ही वह युद्ध में प्रवृत्त होते थे। उन्होंने जीवन में कभी श्रकारण श्रथवा धर्म-रच्चा के सिवा श्रन्य किसी कारण से युद्ध नहीं किया। कृष्ण ने राजाओं को डाँटकर कहा- "इन्होंने राजकुमारी को धर्मविधि से प्राप्त किया है, लड़ाई बन्द करों।" कृष्या की वात का तुरन्त श्रसर हुआ। लड़ाई बन्द हो गई। पाडव अपने आश्रम को लीट गये।

समा समाप्त हुई, राजा लोग अपने अपने देश को लौट गये। पर कृष्ण पाञ्चाल में रक गये। अपने माई बलदेव के साथ जाकर भिज्ञक वेषधारी पायडवों से मिले। वहाँ जाकर उन्होंने युधिष्टिर को अपना परिचय दिया। पायडव उस समय शक्ति-सार्थन-हीन थे, उनके प्रति सहानुभूति प्रकट करना कृष्ण-जैसे महात्मा का ही काम था। उनकी मगल-कामना कर लौट श्राये श्रौर व्याह हो जाने तक श्रपने शिविर में ठहरे रहे। विवाह म उन्होंने पाडवों का पर्याप्त सामग्री उपहार स्वरूप दी। श्रीकृष्ण ने युधिष्ठिर के साथ जो व्यवहार किया वह पुराने मित्रों के बीच ही सम्भव है पर कृष्ण ने श्रपरिचित श्रौर साधनहीन, दुर्दशाग्रस्त पाडवों को खोज कर उनकी सहायता की, यही उनकी उच्च संस्कृति का एक उदाहरण है।

ऐसे शत शत उदाहरण उनके जीवन में भरे हुए हैं। वह जहाँ रहते श्रपने कार्य श्रीर श्रपनी वाणी में उच्च श्रार्य संस्कृति का सन्देश सब को सुनाते, जो उनके प्रभाव में खाता उसे श्रेष्ठ तप पूत मानव धर्म, प्रेमधर्म, भगवान् के प्रति सर्वस्वार्पण, की दीचा देते । पारस्परिक कलह श्रीर मत्त्रज्ञों को मिटाने की चेष्टा करते। कौरव पाडव युद्ध की टालने के लिए उन्होंने बड़ी चेष्टा की, स्वय बीच बचाव किया श्रीर जब किसी तरह कौरवों ने उनकी बात न मानी तो फिर धर्मयुद्ध में पाडवों को प्रवृत्त किया। उनके महान् प्रभाव से समस्त आसुरी शक्तियाँ विचलित हो उठी थीं । ज्यों-ज्यों उनका प्रभाव जनता में बढ़ता गया उनके अनुयायियों की सल्या बढ़ती गई, उनकी शिचाओं तथा उनके द्वारा प्रतिवादित मानवधर्म, जीवनधर्म का प्रसार होता गया त्यों-त्यों प्रतिष्ठित तथा उन्मत्त शासन शक्ति के मूर्तेरूप श्रत्याचारी नृपतिगर्य उनके विरुद्ध होते गये। श्चार्य जीवन में जो महाक्रान्ति वह कर रहे थे प्रभुता श्रीर श्रिधिकार-सम्पन वर्ग उसे सहन नहीं कर एकते थे। वह समाज के पीहत एव निम्नवर्गों से मिलते जुलते थे, उनके जीवन में भाग लेते थे, प्रेम श्रीर ईमानदानों को वह वश वैभव या जातिगत महत्ता से ऊँचा स्थान देते थे। राज वैमय तथा आतिथ्य को उकराकर वह विदुर-जैसों के घर शाक-पात ग्रहण करते थे, वह नारी की दबी, प्रच्छन्न शक्ति को उमाइने श्रीर उसे जीवन में महत्वपूर्ण माग देने के पच्चपाती है। नारी का अपमान सहन नहीं कर सकते थे। विवाह

में भी वह प्रचित्त परम्पराश्चों में सुधार के पचपाती थे। उन्होंने स्वय अपनी बहिन समद्रा के साथ अजन की, आत्मीयों एव गुरुजनों की इच्छा के विरुद्ध, विवाह कर लेने की सम्मति दी थी। वह म्वालों के साथ घूमते थे. गोंवशवृद्धि श्रीर गोपालन पर जोर देते थे। श्रनेक प्रचलित करीतियों एवं मतमतान्तरों का विरोध करके उन्होंने एक समन्वयम्लक धर्म का भएडा खड़ा किया था। वह विभिन्न जातियों. सम्प्रदायों. स्वार्थों के एकीकरण द्वारा एक महती सम्यता एव एक यहा राष्ट्र का निर्माण कर रहे थे। महाभारत के रूप में देश में जो विस्फोट हुआ और जिसमें भीषण नर सहार हुआ वह वस्तुत इनके क्रांतिकारी जीवन धर्म के विरुद्ध स्नासरी शक्तियों का एक विस्फोट मात्र था । उसमें सत्वप्रधान तथा तामसिक शक्तियों में घोर संवर्ष हुन्ना श्रीर हिंसक एव पीड़क पन्न पूर्णत पराजित एवं विनष्ट हो गये। इस महायुद्ध में उनके विरोध प्राय निर्मुल हो गये श्रीर उनमें दृढ श्रद्धा रखने वाले कुछ अनुयायी ही बचे। इस महारमशान से श्रीकृष्ण प्रतिपादित जीवन धर्म की एक नई ज्योति प्रकट हुई। एक महाराष्ट्र जन्म हुआ और नवयुग की प्रतिष्ठा हुई।

कृष्ण ने जिस नवीन धर्म से मारत को दीखित किया उसका वर्णन, सच्चेप में, गीता में किया हैं। गीता की गण्ना ससार के सर्वश्रेष्ठ प्रयों में की जाती है। इसमें जिस जीवन-धर्म की दीचा दी गई है वह मानवमात्र के लिए है, वस्तुत वही एक मानवधर्म हो सकता है। लोकमान्य तिलक के शब्दों में 'गीता' हमारे धर्मप्रन्थों में एक अत्यन्त तेजस्वी और निर्मल हीरा है। मालवीय जी के शब्दों में 'मनुष्य जाति के हतिहास में सबसे उत्कृष्ट ज्ञान और अलोकिक शक्तिसम्ब पुस्प मगवान कृष्ण हुए हैं और पृथ्वी महल की प्रचलित मालाओं में उन मगवान कृष्ण की कहीं हुई गोता के समान छोटे वपु में इतना विपुल ज्ञानपूर्ण कोई दूसरा ग्रन्थ नहीं है।' गोधी जी कहते हैं—'गीता विश्व धर्म पुस्तक है। , जब-जब सकट पहते हैं, तब-तब सकट

टालने के लिए हम गीता के पास दौड़े जाते हैं और उससे आश्वासन पाते हैं। ऐसी एक भी धार्मिक समस्या नहीं, जिसे गीता हल न कर सके।' स्वर्गीय अर्यडेल हसे ससार की सर्वश्रेष्ठ पुस्तक कहा करते थे। जीवन दु. खमय है। प्रत्येक मानव उससे छूटना चाहता है। वह मृत्यु पर विजय चाहता है, वह जीवन चाहता है, वह जीवन और जगत् के सम्पूर्ण रहस्यों से परिचित होना चाहता है, वह सम्पूर्ण यन्धनों से सक्त होना चाहता है, वह अविच्छित आनन्द चाहता है, वह सम्पूर्ण यन्धनों से सक्त होना चाहता है, अर्थ वह अपने ऊपर तथा सम्पूर्ण परिस्थित पर अधिकार चाहता है। गीता में इन्हीं का मार्ग दर्शन है! उनमें आसक्ति तथा फलेच्छा त्याग कर कर्म करने तथा सर्वोच्च सत्ता के प्रति आत्मसमर्पण करके उससे अभिन्नता की अनुभूति प्राप्त करने का मन्त्र है। इन्हण द्वारा बताया जीवन-धर्म ही विश्वधर्म हो सकता।

# ३ महावीर

महावीर भारतीय सस्कृति के त्याग और वैराग्य के प्रतीक हैं। ढाई हजार वर्ष पूर्व कुण्डिनपुर के राजा महाराज सिद्धार्थ के यहाँ इनका जन्म हुन्ना था। इनका नाम वर्द्धमान रखा गया। यह सुन्दर, रूप-वान और तेजस्वी थे। बढ़े होने पर वह अत्यन्त विख्य आप और बल्वान तथा पराक्रमी निकते। सम्पूर्ण सुख-सुविधाओं के होते हुए भी बचपन से ही इनमें वैराग्य मावना का उदय सो गया था। जब यह आठ वर्ष के वे तभी से इनके मन में विचार उठने लगे कि 'यह दिखाई देने वाला ससारा असार है, सासारिक आनन्द च्याभगुर है और उसका परिणाम दुःख के सिवा और कुछ नहीं हो सकता। ससार में आसिक का अर्थ कर्म के बन्धनों में बँधते जाता है। इसलिय अनन्त सुख और वास्तविक आनन्द का द्वार त्याग द्वारा ही खुल सकता है। धीरे-धीरे इनके विचार हद होते गये और उस अल्पावस्था में ही आहिसा इत्यादि बारह अनुवर्तों का पालन आरम्म कर दिया।

वर्तों का पालन करते हुए श्रन्य सब एहस्थोचित कर्त्तव्यों का पालन करते रहे। पर जैसे कमल का पुष्प जल में रह कर भी जल से श्रख्रूता रहता है वैसे ही वह ससार के कर्म करते हुए भी संसारिक वासनाश्रों से श्रिक्ति थे। कर्त्तव्यों का पालन करते हुए भी तप श्रीर ध्यान में उनका बहुत समय जाता था। वे बड़ी विकलता से उन साधनों की चिन्तना किया करते थे जिनता श्रमुकरण करके कर्म की बेड़ियों से मुक्ति मिल सके, मानव बन्धन मुक्त हो सके।

माता-पिता की सेवा, साहित्य तथा कलाश्चों का अवगाइन, राजो-चित कर्तंब्यों का पालन, विद्याद्यों का श्रम्यास तथा मनन इत्यादि कार्य भी साथ-साथ चलते रहते थे। एक दिन की बात है कि राज-क्रमार वर्द्धमान ध्यानस्थ थे। उस समय उनकी श्रवस्था तीस साल की थी। उस श्रवस्था में उनके मानस-पट पर उनके जन्म-जन्मातरों के श्रनेक चित्र श्राये श्रीर गये। उन्होंने विचारा कि 'ग्रनन्त काल से मेरे अनेक जन्म होते रहे हैं, और दुख-मुख की अनन्त धारा में बहुता रहा हूँ । जाने कितने जन्म व्यर्थ बीत गये। इस जन्म में भी तीस साला बीत गये। मैंने न विशेष तप किया, न शुद्ध ज्ञान के लिए सांसारिक जीवन का त्याग किया । मोह, जो सब दूषशों की जड़ है, मेरे मन में वर्तमान है। वह इस निष्कर्ष पर पहुँच गये कि कर्म ब्रात्मा से अलग वस्तु है। ब्रात्मा ही ब्रन्तिम और सञ्चा ब्राध्रय है, स्रात्मा की छोड़ श्रीर कोई वस्तु श्रात्मा को एहायता नहीं प्रदान कर सकती। शरीर श्रात्मा से भिन्न है। श्रात्मा के बन्धन का कारण कर्मों का बहाब है। मोच तभी प्राप्त हो सकता है जब कर्म-बन्धन से पूर्वा स्वतन्त्रता मिल जाय । इन्होंने घर-बार छोड़ देने का निश्चय कर लिया श्रीर श्रपनी सम्पूर्ण सम्पत्त दीनों श्रनाथों को बाँट दी । वन में चले गये, आम्ष्यों और वस्त्रों का भी पूर्ण त्याग कर दिया। सिर के सुन्दर बाल निकाल दिये श्रीर तप का जीवन श्रारम्भ किया। श्रिधिकाश समय श्रात्म-ध्यान में बीतता था। जाड़ा, गर्मी, बरसात सब

में अनावृत शरीर से निश्चम बैठे ध्यान में मग्न रहते में । बहुत दिन एक स्थान पर न ठहरते थे । उज्जियनी, कौशाम्बी इत्यादि की यात्रा भी की । घर छोड़ने के बाद बारह वर्ष तक कठोर तपस्या और साधन में व्यतीत किये । अत में ईसा के ५५७ वर्ष पहले वैशाख शुक्ल दशमी को सन्ध्या के समय, जम्मक गाँव में अधुजुकुल नदी के तट पर एक शांलिवृत्त के नीचे, जब वे ध्यानमग्न थे, उन्हें कैयल्य झान हो गया । तब से वह तीर्थं क्कर कहलाये । बड़े बड़े नरेशों और विद्वानों ने उनकी शिद्धाओं को स्वीकार किया । लाखों उनमें अद्युत अद्धा रखकर उनका उपदेश सुना करते थे । कैयल्य झान माप्त करने के अनन्तर तीस वर्ष तक वह धूम-धूम कर लोगों उपदेश करते रहे । मगध, मिथिला, आवस्ती हत्यदि प्रदेशों में इन्होंने अपने धर्म का मचार किया ।

वस्तुत. वह एक महापुरुष थे। उन्होंने स्वार्थ तथा मोह में लिस लाखों व्यक्तियों का जीवन वदल दिया। उनके अनुयायी अपने को जैन कहते हैं। आज भी जैन डाधुओं में अपरिश्रह का जो मसार है वह किसी भी वर्तमान धर्म के साधु समदाय में नहीं है। उन्होंने आज, अनेक शताब्दियाँ बीत जाने और स्वभावत धर्म में सामयिक विद्व-तियाँ आने के बाद भी, महावीर के उच्च त्याग और अपरिश्रहपूर्ण जीवन की कुछ परम्पराओं की रज्ञा कर रखी है।

महावीर के जीवन की सबसे मुख्य यात अपरिग्रह और त्याग है। उनका इदय सच्चे प्रेम से पूर्ण था, प्राणिमान की कल्याणमावना से ही उन्होंने सत्य-शोध में इतना कष्ट उठाया। अहिंसा पर उन्होंने बहुत जोर दिया। उन्होंने बाह्याचारों के बन्धन से, भटकती मानवता को मुक्त किया। उनका कहना था कि मोच्च वा निर्धाण पद साम्प्रदायिक बाह्याडम्बरों अथवा कर्मकाड यज्ञ-यागादि द्वारा नहीं प्राप्त हो सकता, सच्चे धर्म के स्वरूप आश्रय ग्रह्ण करने से होता है। उन्होंने जाति-पाँति की विभाजन रेखा को भी मिटाया। उनका कहना था, कि धार्मिक हिंदे से मनुष्य-मनुष्य में मेद-भाव नहीं हो

सकता, चाहे किसी का जन्म उच्च जाति में हुन्ना हो या नीच जाति में, वह मोच्चपद पाने का श्रिकारी है। वे जीवन की पवित्रता, शुद्धा चरण, परोपकार इत्यादि गुणों को विशेष महत्र देते थे। उन्होंने कहा—''ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो तप के द्वारा प्राप्त नहीं की जा सकती है।'' उन्होंने रहस्थों को ज्ञाम, विनय, सत्य, सतीष, इन्द्रिय वमन, तप, श्रात्म परिचय, जलकमलवत् जीवन-यापन, पवित्राचरण श्रीर श्राहंसा को जीवन-धर्म बनाने का उपवेश दिया है। सामाजिक हिंद से मारतीय सस्कृति श्रीर सम्यता को महावीर की सबसे महत्व-पूर्ण देन यह शिच्चा है कि सभी मनुष्य एक समान हैं श्रीर एक समान उन्नति कर सकते हैं। सब माई माई हैं, कोई छोटा है, न बड़ा।

### ४ बुद्ध

बुद्ध भारतीय सस्कृति के नैतिक एव सदाचार तत्व के प्रतीक हैं।
महावीर के बाद उनके जन्म ने एक बढ़े श्रमाव की पूर्ति की। सच
पूछिए तो उनका मार्ग भी वस्तुत वही है जो महावीर का है। श्रपनी
तपस्या एवं साधना के प्रारमि काल में उन्होंने महावीर द्वारा निर्दिष्ट
दग पर ही कार्य किया पर बाद में श्रपने श्रनुभूति ज्ञान से इन्होंने
देखा कि यदि धर्म वस्तुत कोटि-कोटि मनुष्यों के जीवन में क्रियात्मक
भाग लेना है तो उसे जटिल श्राध्यात्मिकता के जाल से निकालकर
नैत्तक श्रीर सरल रूप में उपस्थित करना होगा। उसका स्रोत चाहे
पर्वत की ऊँचाइयाँ हों या गहन वन, पर उसे कल्यायाकारी बनने के
लिए समतल भूखरहों पर बहना होगा, जीवन के राजमार्ग पर
निचारना होगा। इसलिए उन्होंने स्विट के श्रादि श्रन्त वा उसके
कर्चा के श्रस्तित्व के विवादम्यत प्रश्नों का स्त्रोह कर मानव जीवन
सामृहिक रूप से कैसे उच्च श्रीर कल्यायाकारी हो सकता है, इसे श्रर्थात्
धर्म की शिवत्व भावना को श्रगीकार किया। धर्म को सरल रूप में
रखने वाले जितने प्रवक्ता संसार में हुए हैं उनमें बुद्ध का स्थान

श्रिद्धितीय है। यही कारण है कि श्राध्यात्मिक गहराई में कम हीकर भी बुद्ध धर्म का ससार में खून प्रसार हुआ श्रीर शताब्दियों तक उसने भारत के इतिहास, सम्यता, समाज व्यवस्था, कला, साहित्य, स्थापत्य सबको प्रवल रूप में प्रभावित किया।

महावीर की भाँति ही बुद्ध एक राजघराने में किपलवस्तु के राजा शुद्धीधन की महारानी माया के गर्म से उत्पन्न हुए थे। इनका नाम सिद्धार्थकुमार रखा गया। बचपन से हीयह कुशाश्रबुद्धि थे। लाइ प्यार से पाले गये। बड़े ही कोमल स्वभाव के थे, किसी को दु ख में न देख सकते थे। एक दिन उनके चचेरे भाई देवदन्त ने एक हस को तीर मारा, वह फड़फड़ाकर द्वरन्त नीचे आ पड़ा। सिद्धार्थ ने देखा तो उसे प्यार से उठाकर छाती से लगा लिया, श्रीरधीर-धीरे बाण निकालकर रक्त पोंछ डाला। देवदन्त ने इस माँगा, तब कुमार ने कहा—'यह पची मेरा है, क्योंकि मेंने इसकी प्राण-रचा की है। तुमने तो इसकी हत्या करने में अपनी श्रीर से कोई कसर उठा नहीं रखी थी।''

किशोरावस्था के आरम्म में ही माता वितान एक अत्यन्त रूपवती राजकन्या यशोधरा से सिद्धार्थ का विवाह कर दिया क्योंकि उहें मय या कि पुत्र कहीं सन्यासी न हो जाय। सचमुच कुमार भोग विलास में इव गये। यहाँ तक कि सिद्धार्थ के चाचा तया अन्यान्य लोगों का यह बात असहा हो उठी कि शाक्यवश का राजकुमार अपना समय या मोग-विलास में बताये। उन्होंने कहा कि राजकुमार को युद्ध विद्या तथा राजनीति में निपुण होना चाहिए, अन्यथा उनसे देश का क्या कल्याण होना शयदि बाहर से कोई शत्रु चढ़ आये तो फिर इमार ओर से सेनावित और पथदर्श का उत्तरदायित्व कोन गहरण करेगा? वितान यह शिकायतराजकुमार केकानोंतकपहुँचाई। फलत शाक्यवश के राजकुमार की परीज्ञा के लिए एक दिन नियत हुआ। उस परीज्ञा में सिद्धार्थ ने अपनीयोग्यता का ऐसा परिचय दिया कि लोग अश्वर्य चिकत हो गये। इस समय उनकी अवस्था लममग बीस वर्ष का

थी। अब उनके मन में अनेक प्रकार के विचार उठने लगे थे। कभी कभी वह एकान्त में बैठकर इस बात पर विचार किया करते कि क्या इस संसार में कभी लोग मेरे ही समन सुख में पल रहे हैं। क्या सभी को धन द्रव्य तथा श्रन्य सुविधाएँ प्राप्त हैं कि उनकी इच्छा पूरी हो सके। यदि ऐसा नहीं है तो क्या यह मेरा कर्त्तव्य नहीं है कि मैं सब की श्रपने समान सखी बनाने की चेच्टा करूँगा १ धीरे धीरे यह भाव उनके मन में जड़ पकड़ता गया कि जीवन का कोई महान उद्देश्य है श्रीर मैं भीग-विलास में दिन बताने के लिए नहीं वरन ससार में कोई महान् श्रीर श्रसाधारण कार्य करने के लिए श्राया हैं। जब उनके पिता ने उनकी एकान्त सेवन एवं चिन्ता की वृत्ति बढती देखी तो चिन्तित हो गये । उनको भय हुआ कि कही राजकुमार यह त्याग न कर वे इसलिए उन्होंने ऐसा प्रबन्ध कर दिया कि कोई भी ऐसी वस्त उनके सामने न श्रावे जिसे देखकर राजकुमार के मन में दु.ख या श्रशान्ति उत्पन्न हो । बचपन में वह सुख-वैभव में पत्ने थे, किशोरास्था में भीग विलास में लिप्त हो गये ये और जबउनमें सच्ची जिज्ञासा उत्पन्न हुई तब पिता ने उनके चत्रर्दिक सख सविधा की एक दीवार खड़ी कर दी। यही कारण या कि श्रमी तक उनको ससार के प्राणियों के वास्तविक द ख. कच्ट और स्थिति का पता न चल पाया था। वह नही जानते थे कि मनुष्य, रोग, द ख श्रीर मृत्य से प्रस्त है।

एक दिन िखार्थकुमार रथ में बैठ कर घूमने के लिए निकले तो मार्ग में उन्होंने एक बूढ़े आदमी को देखा, जिसकी अमर भुक गई थीं, बाल पक कर बिल्कुल सफेद हो गये थे, आँखें भीतर को घँच गई थीं, हिंदु यों पर चमड़े की फिल्ली भर रह गई थी, शरीर स्खकर काँटा हो गया था, एक-एक डग रखने में वह हाँ फने लगता था। राजकुमार ने ऐसा मनुष्य न देखा था। उसे देराकर उन्होंने अपने सारथी चन्दा से पूछा—"इस आदमी की दशा और लोगों से भिन्न क्यों है ?"

चन्दा ने हाथ जोड़ कर कहा-"राजकुमार ! पहले यह भी आपके

ही समान बलवान श्रीर इट-पुष्ट था। बृद्धावस्था में सभी की मही दशा हो जाती है।"

इस नई जानकारी से राजकुमार के मन की ऐसी चोट लगी कि उन्होंने रथ लौटाने की ख़ाझा दी ख़ौर घर ख़ाकर विषम चिन्ता में लीन हो गये। बार बार ख़ाँखों में उस बुद्ध की मूर्ति नाच उठती थी, जिसका जीवन उसके लिए एक वुर्वह बीभा के समान हो उठा था।

अगले दिन रथ पर धूमने निकले तो एक रोग जर्जर व्यक्ति पर हब्दि पड़ गई। उन्होंने चन्दा से पूछा—"इसकी ऐसी दशा क्यों ?"

चन्दा ने उत्तर दिया-"महाराज! यह किसी रोग के पजे में फँस गया है। ससार में इससे भी मयकर रोगों का अस्तित्व है।"

राजकुमार का चित्त व्याकुल हो गया और वह सैर श्रध्री छोड़ लौट श्राये। पिछले दिन श्रशक्त वृद्ध को देलकर जो चिन्ता मन में उठी थी उसकी रेलाएँ श्रीर गहरी हो गई। रह रह कर उनके मन में यही श्राता था कि जब तक इन तु खद श्रवस्थाओं से बचने का उपाय न शात हो जाय मोग विलास, सुख-वैमव सब निर्यक है।

एक दिन वह वासु सेवन की गये। उनकी दृष्टि कपड़े में लिपटे एक आदमी पर पड़ी जो बाँस की टिक्थी पर लेटा हुआ था और लोग उसे कन्धे पर उठाये कहीं लिये जा रहे थे। उन्होंने पूछा तो मालूम हुआ कि यह आदमी मर गया है और लोग इसे जलाने के लिए ते जा रहे हैं। उन्होंने पूछा कि क्या यह आदमी फिर से जीवित नहीं हो सकता ! उत्तर मिला 'नहीं'। उन्होंने आग्रहपूर्वंक पूछा कि मेरे पास जो सम्पूर्ण वैभव है वह दे दूँगा तो भी क्या कोई उसे जीवित कर सकता है ! उत्तर मिला—'नहीं, प्रत्येक प्राची की, अन्त में, यही गित है।' अब तो कुमार बहुत दुली हो गये। वह सोचने लगे कि जिस वैभव से मैं एक साधारण मनुष्य की मृत्यु से रचा नहीं कर सकता, उसका महत्त्व क्या ! जब एक दिन मेरी भी यही गित होगी तो ऐसे च्यामगुर जीवन के मोह में क्यों फँसूँ ! मनुष्य का जीवन एक सपना जैसा है, जो देखते-देखते दूट जाता है। इस वैभव और महल को लेकर मैं क्या करूँगा !

• दूसरे दिन उन्होंने एक सन्यासी की देखा। उसके शरीर पर साधा-रया वस्त और हाथों में एक कमएडल मात्र था पर अपनी निष्पन्नता के बीच भी वह प्रसन्न और सन्तुष्ट था। सिद्धार्थ के पूछने पर चन्दा ने उन्हें बताया कि वह मनुष्य ग्रहत्यागी सन्यासी है। उसने ससार के सम्बन्धों का त्याग कर दिया है। सिद्धार्थ को प्रकाश की एक किरण मिल गई। श्रव उनके मन में भावना उठी कि 'यही मार्ग है, मैं भी ऐसा करूँगा। घर द्वार सब छोड़ हियर-चित्त से सच्चा ज्ञान प्राप्त करूँगा श्रीर ससार को दु ख, रोग, बुढ़ापा श्रीर मृत्यु से बचने का उपाय बताऊँगा। बस यही मेरे जीवन का उद्देश्य है।' उसी दिन उनकी पत्नी यशोधरा को पुत्र उत्पन्न हुआ। पर श्रव वैराग्य की भावना उनके मन में जड़ जमा चुकी थी इसीलिए इन्होंने इसे श्रीर बन्धन का कारण समभक्तर उसी दिन गृहत्याग का निश्चय कर लिया। श्राधी रात को उन्होंने चन्दा को घोड़ा लाने की आजा की। प्यारी पत्नी, पुत्र, माता पिता को यों छोड़ जाने के कारण जो मानसिक संघर्ष उनके मन में हुआ होगा, उसकी केवल कल्पना की जा सकती है। परन्तु श्रव उन्होंने सकल्प कर लिया था कि जो हो इन तु खों से खुटने का उपाय जाने बिना जीवन निरथेक है। नगर के बाहर पहुँचकर यह घोड़े से उतर पड़े, तलवार से अपने सुन्दर केश काट डाले, राजिसक वस्त्रों का त्याग करके बहुत सामान्य वस्त्र धारण किये। सत्य के शोध के लिए, प्रागुीमात्र के दु ख-मोचन के लिए उदार हृदय राजकुमार ने सम्पूर्ण सुख वैभव का त्याग क्रिया श्रीर स्वेच्छा से राजपुरुष के स्थान पर भिन्नुक बन गये। ससार के दुःख निवारगार्थ उन्होंने जो श्रद्भुत त्याग किया, उससे मानव जाति का इतिहास प्रकाशित है।

सिद्धार्थं ने श्रपने पिता की राज्य-सीमा में रहना उचित न समक गगा पार किया श्रीर मगध की राजधानी राजधह में प्रवेश किया। वहाँ के नरेश विम्वसार से उनकी मेंट हुई। विम्वसार उस समय एक बहा यज कर रहे थे जिसमें बहुसस्यक पशुस्त्रों की विल दी जानेवाली थी। सिद्धार्थ कुमार ने राजा को समकाया—"देवता यदि विलिधान से ही प्रसन्न होते हैं तो निरपराध मूक पशुश्रों के बिलदान से कभी प्रसन्न न होंगे। सच्चा यह श्रीर सच्चा बिलदान कूठ, कपट, हिंसा तथा श्रन्यान्य पापों का बिलदान है।" राजा के मन पर उनके उपदेश का बड़ा प्रभाव पड़ा श्रीर उसने पशुबिल रोक दी।

इसके पश्चात रिद्धार्थ ने राजगृह के निकट एक पहाड़ी गुफा में डेरा डाला और वहाँ श्रलार्क तथा उदक मुनियों से श्रध्यात्म तथा योग विद्या के रहस्यों का ज्ञान प्राप्त किया। पर उनके मन को शान्ति न मिली । फिर एक जगल में जाकर कटोर तपस्या की, शरीर सूलकर काँटा हो गया पर उन्हें वह चीज न प्राप्त हुई जिसकी खोज में वह भटक रहे थे। उन्होंने यह भी अनुमव किया कि शरीर की उपेका करने और उसे कच्ट देने से कुछ भी न होगा, श्रव वह मोग विलास तथा शरीर-पीइन इन दोनों 'श्रितियों' को छोड़ मध्य मार्ग का अनुसर्य करने लगे। प्राय. ध्यान में मग्न रहते श्रीर गहरी चिन्ता किया करते थे। एक बार वह निरजना नहीं के तट पर एक पीपल के पेड के नीचे बैठ गये श्रीर प्रतिज्ञा की कि जब तक ज्ञान प्राप्त न होगा मैं यहाँ से न उठ्या। इस इद निश्चय का परिणाम यह हुआ कि एक विन रात के समय उन्हें अनुभूति हुई कि वह अपने गतन्य स्थान पर पहुँच गये हैं। श्रीर जिस ज्ञान की लोज थी वह प्राप्त हो गया है। वह समक्त गये कि 'ससार न्याय श्रीर सत्य के द्वारा ही चलता है, प्रत्येक कार्य का कोई न कोई कारण अवश्य होता है, और कर्म-फल से कोई बच नहीं सकता। समस्त दु खों का मूल वासना है और वासना का कार्या अज्ञान है। सभी पदार्थ अनित्य हैं। जब मनुष्य जन्म-मृत्यु के यथन से खूटकर निर्वाण पद प्राप्त कर लेता है तभी सचा सुख श्रीर शान्ति पाता है। निर्वाण तभी प्राप्त होता है जब मनुष्य अपने अधुभ कर्मों का फल भोग चुकता है श्रीर मन में किसी प्रकार की कोई वासना शेप नहीं रह जाती । निर्वाण में सभी रोग शोक-ताप मिट जाते हैं,

कामनाएँ शान्त हो जाती हैं, रागद्वेष का नाश हो जाता है। निर्वाण को 'उसपार' भी कहा गया है। 'इस पार, दु ख है, उस पार सुख है।'

शान प्राप्ति के श्रनन्तर उन्होंने चार सत्यों का निरूपण किया-

१-जब तक यह ससार है, तब तक दुःख श्रीर क्लेश भी है।

२-- दु ख का मूल कारण सासारिक पदार्थों में श्रासक्ति है।

३--निर्वाण प्राप्ति का उपाय श्रात्म स्यम श्रीर इन्द्रिय निरोध है।

४—निर्वाण की इच्छा रखने वालों के लिए 'श्रष्टचक्र' की साधना श्रावश्यक है।

'श्रष्टचक्र' ये हैं—१ सत्य में ध्यान, २ बुद्धि का सतुरयोग, ३ सत्कर्म में हदता, ४ सत्य सेवा ५ सत्य विश्वास, ६ सत्य उद्देश्य ७ मृदुभाषणा, ⊏ सत्य व्यावहार ।

श्रय वह 'बुद्ध' हो गये। बुद्ध का श्रर्थ ही है—वह व्यक्ति जिसका विवेक जाग्रत हो गया हो। जिस स्थान पर उन्हें ज्ञान हुआ या उसी का नाम श्राज 'बुद्ध गया' है। बुद्ध होने के बाद कुछ दिनों तक उन्होंने मनन किया श्रीर घूम घूमकर श्रपने नवीन ज्ञान का उपदेश करने लगे। लाखों व्यक्ति उनके श्रनुयायी हो गये। श्रनेक राजाश्रों ने, जिनमें उनके पिता तथा विम्बसार भी थे, नवीन मत को श्रंगीकार किया। धीरे-धीरे उनका सन्देश दूर-तूर तक फैल गया। एक नवीन धर्म मायना, एक नवीन जीवन मार्ग ने समाज की सुबुित को दूर कर दिया। सर्वसाधारण में तेजी से यह धर्म फैलने लगा। श्रस्सी वर्ष की श्रायु तक जगत् को नवीन मार्ग की दीचा देने के पश्चात् कुशीनगर के समीप उनका देहान्त हुआ।

महाबीर की माँति उन्होंने जाति पाँति, ऊँच नीच, राजा-रक के बधनों पर प्रहार किया। उनका धर्म सबके लिए था। उसमें किसी के लिए सेद-माव न था। उनका कहना था कि जाति दूसरे से श्रेष्ट नहीं है। श्रेष्ठता योग्यता है, जाति वा जन्म में नहीं, देह पर मस्म रमाने, ब्रत-उपवास रखने, मूमि पर सोने से ही किसी का कूल्याया नहीं

हो सकता । ऐसे कर्म मनुष्य को श्रपने किये हुए पापों का फल मोगने से नहीं बचा सकते । उन्होंने सत्कर्म पर बहुत जोर दिया, दया श्रौर श्राहिंसा को मानव धर्म बताया । लोगों को सादा पवित्र जीवन विताने की शिचा दी । यही कारण है कि देश-देशान्तरों में दूर-दूर तक उनका धर्म फैल गया श्रौर शताब्दियों तक मारत के इतिहास श्रौर समाज को उसने प्रमावित किया । दीचित होते समय जो प्रतिशाएँ ली जाती हैं उन्हों से बुद्ध धर्म के नैतिक रूप का परिचय मिलता है—

- १ में हिंसा न करूँगा,
- १ मैं किसी प्रकार की चोरी न करूँगा,
- ३ मैं पवित्र जीवन व्यतीत करूँगा,
- ४ मैं भूठ नहीं बोल्ँगा,
- ५ मैं किसी मादक द्रव्य का सेवन न करूँगा।

ससार त्यागी बौद भिच्छश्रों को इनके श्रतिरिक्त पाँच श्रीर प्रतिज्ञाएँ तेनी पढ़ती हैं।

- १ मैं केवल नियत समय पर भोजन करूँगा,
- २ नाच रङ्ग, गाने बजाने से मुक्ते कुछ प्रयोजन न होगा,
- ३ मैं गद्दी पर नहीं सोऊँगा,
- ४ में आमूषणों का व्यवहार नहीं करूँगा,
- ५ मैं घन प्रह्ण नहीं करूँगा।

इन सब प्रधान प्रतीकों में सर्वमान्य विशेषता यह है कि उन सब में जीवन के अन्त सत्वों, श्रान्तिरक गुणों, श्रात्म-निरीक्ष, त्याग, तपस्या पर श्रधिक जोर दिया गया है—श्रीर इन सब में समाज के बास्तिविक कल्याण की भावना प्रधान है। सबके स्वार्थ पर श्रकुश है, श्रात्मस्यम है, भोगासिक का त्याग है, श्रीर सब जीवन को अन्धकार से प्रकाश की श्रोर, दु ख से सुल की श्रोर, बन्धन से मुक्ति की श्रोर ले जाते हैं। यही भारतीय संस्कृति का गौरव है।

# भारतीय संस्कृति के कुछ आधुनिक

# भारतीय उन्नायक ब्रह्मसमाज श्रीर थियोसकी

श्रठारहवीं शताब्दी के श्रन्त में भारतीय सस्कृति प्राय निष्क्रिय, शिथिल श्रीर मूर्छित हो गई थी। शताबिदयों की दासता ने उसका सत्व चूस लिया था। मुस्लिम शासन के मध्यकाल में, जब मुसलमान भी घीरे-धीरे इस देश को मातृभूमि के रूप में श्रपनाने लगे थे, मारत के विभिन्न भागों में, मध्ययुगीय सन्तों के प्रयत्न से, एक समन्वयातमक संस्कृतिक पुनर्गठन का कार्य श्रारम हुआ था। उसे कुछ सफलता भी मिली पर वह मली-माँति पनपने भी न पाई थी कि यूरोपीय व्यापारियों के साथ धीरे-धीरे एक नये प्रकार की सम्यता, शिचा श्रीर विचार-धारा का प्रवेश इस देश में हुआ श्रीर ज्यों-ज्यों उसका सम्पर्क व्यापार, युद्ध श्रीर राजनीतिक सफलता के कारण सघन होता गया, त्यों-त्यों इस देश की श्रात्मा सकुचित होती गई श्रीर उसके साथ हमारी सँस्कृति के पुनर्जागरण श्रीर पुनर्गठन की किया भी बन्द हो गई।

बहुत दिनों तक यह स्थिति रही। उन्नीसवीं शताब्दी में इस स्थिति के विरुद्ध एक असन्तोष जाम्रत भारतीयों में उत्पन्न हुआ। धीरे धीरे वह घना होता गया, और बाद में धर्म, सस्कृति, साहित्य तथा राज-नीति में विविध घाराओं के रूप में फूट निकला। यद्यपि इनके चेत्र अलग अलग ये पर सबके मूल में अपनी सम्यता और सस्कृति के पुनरुद्धार तथा जातीयता का तीन्न सवेदन था। ब्रह्मसमाज, थियोसफी, आर्य-समाज, रामकृष्ण मिशन, (अरिवन्द का) महाशक्तिवाद, और (गांधी का) सर्वोदय इसी के विविध रूप हैं। राजा राममोहनराय और केशवचन्द्र सेन ने एक ओर मुस्लिम विचारधारा के एकेश्वरवाद और वूसरी श्रोर ईसाइयों की प्रेमस्चक प्रवृत्तियों के साथ वेदान्त के ब्रह्मवाद को मिलाने का प्रयक्त किया। उनमें पूर्व श्रीर पश्चिम का भी समन्वय था पर श्राधार भारत की ही सस्कृति थी। कुछ शिच्चित लोगों में यह विचार-धारा फैली पर बढ़ न पाई। उनके श्रनुयायियों की कार्यपदित तथा रहन सहन के कारण, बगाल तक में, जहाँ उन्हें कुछ सफलता मिली, उनके विषय में बड़ा भ्रम फैला। पर इतना हुश्रा कि हिन्दू धर्म के प्राणहीन बाह्याचारों को धक्का लगा श्रीर लोगों में प्राचीन सस्कृति के प्रति जिज्ञासा की प्रवृत्ति उत्पन्न हुई।

थियासकी भी प्राचीन भारतीय संस्कृति की मूल प्रेरणाधों को लेकर स्त्रन्य धर्मों के प्रति सामञ्जर्य रखने की भावना की एक प्रवृत्ति के रूप में आई। सर्व-धर्म समभाव तथा धार्मिक सिहिष्णुता का भाव बढ़ाने में इसने बड़ा काम किया। यह खड़न की स्त्रमें प्राप्तिक धर्म से श्रेष्ठ तत्व प्रह्मा करने की प्रवृत्ति लाने में सहायक हुई। उपनिषद् के विचारों को लेकर उनको श्राधुनिक जीवन में जड़ने की चेब्टा की। सब धर्मों का मूल तत्व तथा प्रवाह एक ही दिशा में है, यह भी उसने प्रतिपादन किया।

#### १ दयानन्द

द्यानन्द ने इसके विरुद्ध भारतीय सरकृति के आकामक रूप को सामने रखा। उन्होंने न केवल वैदिक विचारधारा का प्रचलित अर्थ से भिन्न एक अर्थ किया और उसे अन्य सब विचारधाराओं, सम्यताओं, धर्मों और संस्कृतियों पर प्रधानता दी बल्कि अन्य सब प्रचलित मतों के खड़न में भी विशेष उत्साह प्रदर्शित किया। उनका जन्म १८२४ ई॰ में काठियाबाइ के मोनों में हुआ था। जन्म नाम मूलशकर था। पिता अम्बाशकर औदोच्य बाह्य थे। वे शिव के परम मक्त ये तथा धनसम्पन्न होने के कारण समाज में उनकी प्रतिष्ठा थी।

मूलशकर बचपन से तीव बुद्धि के थे। १४ वर्ष की आयु में उन्हें यजुर्वेद सिहता कठस्थ हो गई थी। घर पर व्याकरण का भी किञ्चित् अभ्यास कर लिया था। १८३७ में जब शिवरात्रि की अपने पिता के

साथ शिवपूजन के लिए मूर्ति के सम्मुख बैठकर जागरण कर रहे थे, मूर्ति पर चूहों के चढ़ श्राने से उन्हें उसकी शक्ति पर सदेह हो गया। पिता द्वारा शका का समाधान न होने से वे तरन्त घर आये और बत तोड़ दिया। इस घटना के कुछ ही दिनों बाद उनकों एक छोटी बहिन हैजे में मर गई। इससे जीवन के विषय में वह नाना प्रकार के विचार करने लगे। लोग रो रहे थे तब यह गमीर होकर सोच रहे थे कि इसी तरह सबको एक दिन मरना है। इस मृत्यु से कोई बच नहीं सकता। तब जीवन को श्रेष्ठ कार्यों में लगाना चाहिए श्रीर सचा ज्ञात प्राप्त करना चाहिए। वह प्राया एकान्त में ही सोचा करते थे कि इस मृत्यु की दवा खोजना ही स्वा पुरुषार्थ है। धीरे-धीरे उनमें इस निश्चय का उदय हुआ कि चाहे जैसे हो, मृत्यु के सुँह से ख्रुटकारा पाऊँगा श्रीर मुक्ति का मार्ग दँदूँगा। इस समय वह १८ साल के थे। स्यागवश, दूसरे साल, उनके प्यारे चाचा की मृत्यु हो गई। चाचा इन्हें बहुत प्रेम करते थे। मृत्यु के समय दोनों रो पड़े थे। चाचा की मृत्यु ने उनके पूर्व निश्चय को हद कर दिया। तब से उनकी चचलता हुत हो गई। वे प्राय गम्मीर रहने लगे। इससे माता पिता को बड़ी चिन्ता हो गई भ्रौर उन्होंने उनको विवाह बन्धन में बाँधने का निश्चय किया। यिवाह तथ हो गया । निमन्त्रसा मेज दिए गये । तैयारियाँ होने लगीं। बाजे बजने लगे । मूलशकर ने देखा, बचने का यही समय है । उधर घर में उत्सव हो रहा था, इधर यह सध्या होते ही ज़ुपके से घर से निकल गये। एक ब्रह्मचारी ने उनको दीचा दी श्रीर गेरका वस्त्र धारण कराके उनका नाम शुद्धचैतन्य रखा। इस समय उनकी श्रायु २२ वर्ष की थी। अब सच्चे महात्माश्रों श्रीर शानियों की खोज में चतुर्दिक घूमने लगे । बड़ीदा के चैतन्य मठ में बहुतेरे वेदान्ती ब्रह्मचारी श्रीर सन्याची रहते थे। उन्होंने इन्हें भी श्रपनी विचारधारा में रग लिया । कुछ दिन वहाँ रहकर नर्मदा की श्रीर गये श्रीर परमहंस सि बानन्द से ज्ञान प्राप्त किया । उसके बाद चायोद कर्नाली में परमहस

परमानन्द से वेदान्त श्रादि का श्रध्ययन किया। भोजनादि बनाने में इनका बहुत समय जाता था श्रध्ययन की हानि होती थी इसलिए पूर्णा नन्द सरस्वती से संन्यास की दीचा ली। तब से मूलशङ्कर दयानन्द हुए।

सन्यासी होने के पश्चात् योगियों श्रीर महात्माश्रों की खाज में पुन प्रवृत्त हुए। स्वामी योगानन्व से योगिविद्या सीखी, श्रीकृष्ण शास्त्री से व्याकरण पढ़ा श्रीर चाणीव कर्नाली में एक विद्वान् से वेदाध्ययन किया। इसके बाद श्रहमदाबाद, श्रास्, हरद्वार, श्रृषिकेश तथा हिमा लय के गहन प्रान्तों में घूमते रहे। पर उनकी ज्ञानिपपासा शान्त नहीं हुई। श्रन्त में विरजानन्व नामक एक परम विद्वान् की शिष्यता स्वी कार कर उनसे वेदों का श्रध्ययन करने लगे। ढाई वर्ष के श्रध्ययन के पश्चात् इन्हें श्रपने ऊपर पूरा विश्वास हो गया। विदा होते समय गुरु ने गुरु-दिख्या के रूप में इनसे वैदिक धर्म के प्रचार का बचन लिया श्रीर कहा—"बेटा, भारतवासी बड़ा दु ख पा रहे हैं। जाश्रो, उनका उद्धार करो। नाना प्रकार के मत-मतातरों के कारण जो कुरीतियाँ फैली हैं, उन्हें दूर करो। गुरुकुल खोलकर वेदों के पठन-पाठन का प्रवन्ध करो। जीवन को श्रादर्श बनाश्रो। बस, मुक्ते यही दिख्या चाहिए।"

गुरु से विदा हो सर्वंत्र घूम घूमकर मूर्तिपूजा, श्राद, जात-पाँत तथा अन्धिश्वास का खरहन करने लगे। अनेक स्थानों पर उन्होंने शास्त्रार्थ में सफलता प्राप्त की। धीरे धीरे बहुत लोग उनके अनुयायी हो गये। उनकी तीव्र बुद्धि, उनके त्यागपूर्ण जीवन, उनकी स्पष्टवादिता उनकी निर्मीकता ने बहुतों को आकर्षित किया। सन् १८७४ ई० में (चैत्रशुक्ल ५, सवत् १६३२ वै०) उनके द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तों के प्रचार के लिए बम्बई के गिरगाँव मुहल्ले में आर्यसमाज की स्थापना हुई। इसकी सदस्यता के लिए उस समय २८ नियम उपनियम बनाये गये। किन्तु पीछे केवल वस रह गये जो आर्यसमाज के सिद्धान्त माने जाते हैं। इस नियम ये हैं—१ सम्पूर्ण सत्य विद्या तथा जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सब का आदि मूल परमेश्वर है। २० ईश्वर सिद्धान

नन्दं स्वरूप, निराकार सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, द्यान्न, श्रजन्मा, श्रमन्त, निर्विकार, श्रमवि श्रमुपम, सर्वाधार, सर्वव्यापक, सर्वान्तर्यामी, श्रजर, श्रमर, श्रमय, नित्य, पवित्र श्रीर स्टिंडकर्ता है। उसकी उपा-सना करने योग्य है। हे वेद सत्य विद्याश्रों की पुस्तक है। वेद का पढ़ना-पढ़ाना, सुनना सुनाना सब श्रायों का परम धर्म है। ४ सत्यम्रह्य करने श्रीर श्रसत्य छोड़ ने को सदा उद्यत रहना चाहिए। ५ सब कार्य धर्मानुसार श्रयांत् सत्य श्रीर श्रसत्य का विचार करके करना चाहिए। ६ ससार का उपकार करना। इस समाज का मुख्य उद्देश्य है—शारी-रिक, श्रात्मिक श्रीर सामाजिक उत्ति करना। ७ सबसे प्रीतिपूर्वक धर्मानुसार यथायोग्य वर्तना चाहिए। ६ श्रविद्या का नाश श्रीर विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। ६ प्रत्येक को श्रपनी ही उन्नति में सन्तुष्ट न रहना चाहिए। कन्तु सब की उन्नति में श्रपनी ची उन्नति समभनी चाहिए। १० सामाजिक सर्विहतकारी नियम पालने में तत्यर रहना चाहिए।

बहुत दिनों तक धर्म-प्रचार के पश्चात् स्वासी दयानन्द का कार्तिक कृष्ण १ सवत् १६४० वै० (सन् १८८६ ई०) को वीपावली के दिन श्राजसेर में देहान्त हो गया। कहा जाता है कि कुछ दिन पूर्व, जब वह जोधपुर में थे, उन्हें दूध में विष दिया गया था। उसी के फलस्वरूप उनकी मृत्यु हुई। श्रायंसमाज के दस नियमों में कोई पेसी बात नहीं है जो हिन्दू मात्र को मान्य न हो। उसमें कहीं सनातन हिन्दू धर्म के विरुद्ध कोई बात नहीं है। फिर भी श्रायंसमाज सनातन परम्परा से मिल श्रास्तित्व रखता है श्रीर देश के सामाजिक जीवन में उसने बढ़ी शक्ति प्राप्त कर ली है। दयानन्द का मुख्य कार्य शिथिल हिन्दू सस्कृति को, जो दब्बू हो रही थी, श्राकामक श्रीर श्रोजस्वी बनाना था। मारतीय जीवन में उनके श्रायंसमाज के कारण कई समस्याएँ और कठिनाइयाँ भी पैदा हुई पर सब मिलकर एक न्तन जागरण, एक श्रात्मिश्वास एक निर्माकता की सुष्टि हुई। दयानन्द श्रीर श्रावंसमाज भारतीय सस्कृति की छात्रवृत्ति के प्रतिक हैं।

#### २ विवेकानन्द

विवेकानन्द भारतीय सास्कृतिक जागरण के दूसरे महान् नेता हुए। मोहनिशा में श्रचेत पढ़े भारत में उनकी वाणी शखनाद की भाँति सुनाई पढ़ी। दयानन्द की खरडनात्मक प्रवृत्तियों से दूर रहकर भी श्रपने जीवनमय श्राध्यात्मिक स्पर्श से उन्होंने जो ज्योति जगाई उसमें भारतीय चेतना उज्ज्वल श्रीर प्रकाशपूर्यों हो गई। वे भारतीय श्राध्यात्मिक चेतना के विधायक पद्म के प्रतिनिधि हैं। उन्होंने न केवल भारत में बल्कि उससे भी श्रधिक जोर से श्रमेरिका श्रीर यूरोप में वेदात को सर्वोच्च जीवन-दर्शन के रूप में प्रकट किया।

कलकत्ता के पास, सिम्लिका नामक एक छोटे गाँव में, बकील विश्वनाथ दत्त के यहाँ १६ जनवरी रैद्ध है का उनकी पत्नी भुवनेश्वरी देवी के गर्भ से एक पुत्र उत्पन्न हुआ। आरम्भ में उसका नाम वीरेश्वर था पर बाद में नरेन्द्र रखा गया। नरेन्द्र में बच्चपन से ही एक विशेषता दिखाई पड़ी। उनके खेलों में भी आध्यात्मिकता का रग था। वह बच्चों के साथ भ्रॉल मूँदकर बैठ जाता श्रीर देर तक ध्यान लगाया करता। एक दिन की घटना है कि वह श्रपने साथियों के साथ छत पर बैठकर ध्यान लगा रहा था। सध्या समय था. श्राकाश में बादल छाये हुए थे, उपढी हवाएँ चल रही थीं। सभी लंबके आँख बन्द किए बैठे थे कि वहाँ एक पड़ा सौंप फन फैलाये इप आ गया। एक लड़के के 'साँप साँप' चिल्लाते ही सब भाग खड़े हए पर नरेन्द्र का ध्यान न दूटा, वह वैसे ही निश्चल बैठा रहा। जब लडकों से यह बात जानकर घर के लोग आये तो देखा कि सौंप फन फैलाये बालक के छिर पर छाया किये हुए है। कुछ देर बाद साँप चपचाप चला गया । इसी ध्यान के ग्रभ्यास से वह जो पढ़ते वह उन्हें तरन्त बाद हो जाता । वह पढ़ने लिखने, खेल-कृद, गाने-बजाने सभी में ग्रत्य बालकों से भ्रागे रहते थे। '८६६ में इट्रेस परीचा प्रथम श्रेणी में पास कर कालेज में भरती हुए। वहाँ हर सभा सोसाइटी श्रौर व्याख्यान में भाग लेने लगे। ब्रह्म समाज के सम्पर्क में आने से धर्म की श्रोर रुचि हुई। गीता नित्य पढ़ते, श्रपने ईसाई श्रध्यापक के घर जाकर धर्म चर्चा करते। धीरे-धीरे यह नास्तिकता की श्रोर श्रमसर होने लगे। हक्सले के प्रत्य इन्हें प्रिय थे। हबर्ट स्वेंसर की पुस्तकें पढ़ कर इन्होंने उनके सिद्धान्तों की श्रालोचना लिखी श्रीर उनके पास भेजी जिससे वे बहुत प्रभावित हुए।

उन दिनों बगाल में परमहस रामकृष्ण का प्रमाव बढता जा रहा था। वे सिद्ध पुरुष थे। सैकड़ों उनके शिष्य थे। एक दिन इनके पिता के आग्रह से उनके मित्र रामचन्द्र दत्त इन्हें परमहस्र के पास ले गये। परमहस इन पर बहुत प्रसन्न हुए । तब से अवकाश के समय यह उनके पास धर्म-चर्चा किया करते थे। धीरे-धीरे यह परमहस के परम अनुगत हो गये। बी॰ ए॰ पास करने पर माँ इत्यादि ने विवाह पर बहुत जीर विया पर इन्होंने उल्हें सन्यासी होने का इरावा कर लिया। यह श्रिधिक समय शास्त्रों, मुख्यत वेदान्त के ऋध्ययन में लगाने लगे। धीरे-धीरे यह विरक्त होने लगे और अन्त में सन्यास धर्म की दीचा ले ली। परमहस ने इनका नाम विवेकानन्द रखा और खादेश किया-"सारे ससार के लोग मोह रूपी श्रन्धकार में पड़े हैं, उन्हें वेदान्त रूपी प्रकाश वेकर शाति पहुँचाओ ।" १६ अगस्त १८८६ को परमहस रामकृष्ण ने शरीर-त्याग किया ! उससे पूर्व श्रपनी सम्पूर्ण साधना श्रीर योगशांक का उन्होते विवेकानन्द में श्रधिष्ठान किया। गुरुकी शक्तिपाकर उनकी श्राज्ञा का पालन करने के लिए यह बाहर निकले। पहले हिमालय म जाकर दो वर्ष तक योग साधन किया, फिर बौद्धधर्म के श्रध्ययन के लिए तिब्बत गये श्रीर फिर वहाँ से लौटकर भारत के विभिन्न स्थानों में धम-प्रचार करते रहे. सैकड़ों भ्रादिमयों ने उनकी शिष्यता श्रगीकार की। इनमें मदास कालेज के एक ईसाई प्रोफेसर मुदालियर भी ये जिन्होंने इतकी बातों से प्रमावित होकर सारा जीवन ही बदल विया, सन्यासा हो गये श्रीर 'प्रबुद्ध भारत' पत्र निकालकर विवेकानन्द के सिद्धान्तों का

मचार करने लगे।

लोगों के झाप्रह से शिकागो, अमेरिका के सर्वधर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए ३१ मई १८६३ को अमेरिका के लिए प्रस्थान किया। वहाँ पहुँचने पर बड़ी कठिनाइयों के बाद इन्हें सम्मेलन में सम्मिलित होने की आशा मिली पर जब इनका माषणा हुआ तो लोग सुग्ध हो गये। इनका भाषणा सबसे अच्छा हुआ और उसका खूब प्रमाव पड़ा। किर तो इनके व्याख्यान सुनने के लिए भीड़ लगने लगी इनके शब्दों में जादू का सा प्रमाव होता था। कई अमेरिकन इनके शिष्य हो गये। इनमें श्रीमती हुईसा और सैंडवर्ग के नाम प्रसिद्ध हैं, जिनके नाम कमश अभयानन्द और कुपानन्द रखे गये।

श्रमेरिका के श्रनेक नगरों में श्रनेक भाषण देने के पश्चात् श्रक्टूबर १८१५ ईं० में इगलैंड की यात्रा की। वहाँ भी उनके मावणों की धूम मच गई श्रीर श्रनेक शिष्य बन गये । जिनमें मिस मार्गरेट नोबेल प्रसिद्ध हैं । उन्होंने हिन्दू धर्म ग्रह्या करके भगिनी निवेदिता नाम रखा । इनकी अनेक पुस्तकें प्रसिद्ध और लोकप्रिय हैं। कप्तानों में जे॰ जे॰ गेविन तथा कतान सेवियर के नाम भी प्रसिद्ध हैं। कतान सेवियर ने हिमालय से मायावती में ब्रह्मेताश्रम स्थापित करने में बड़ी सहायता की थी। इंगलैंड से पुन अमेरिका गये और वहाँ वेदान्त धर्म के प्रचार की पूरी व्यवस्था की । वहाँ से लोगों के अनुरोध पर एक बार फिर इग-लैंड श्राये। वहाँ श्रनेक विश्वविद्यालयों श्रीर कालेजों में इनके व्याख्यात कराये गये । इनके व्याख्यानों का अत्यधिक प्रभाव पढ़ा और भारतीय जीवन की उदात्त कल्पना लोगों पर सम्द्र हो गई। विदेशों में खड़े तीन वर्ष भारतीय संस्कृति का प्रचार करने के बाद अनेक शिष्यों के साथ स्वदेश लौटे श्रीर यहाँ भी श्रानेक स्थानों पर घूम-घूम कर धर्म प्रचार किया। यह दरिव्रनारायण की सेवा पर बहुत जीर देते थे, इसे ही भगवान की पूजा का सर्वोत्तम रूप बताते थे। उनकी सेवा के लिए ही इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। श्राज भी मिशन

की शाखाएँ भारत के अनेक भागों में दुख, रोग शोक के निवारण का अंघ्ड कार्य कर रही हैं।

१२६६ ई० में इन्होंने पुन इगलैंड के लिए यात्रा की। बेद मास तक वहीं प्रचार करने के बाद अमेरिका गये। अमेरिका में इनके पर्यात सफलसा मिली। वहाँ लगमग द साल तक कार्य करने के परचात् फांख गये और वहाँ तीन महीने घूम घूम कर काम किया। फांस से युरोप के कई स्थानों पर अपना सदेश युनाने के बाद, तुकीं और युरोप होते हुए मिश्र गये और वहाँ से भारत लौटे। यहाँ लौटन पर भी इनको तुरन्त काम में लग जाना पड़ा। निरन्तर परिश्रम के कारण स्वास्थ्य गिर गया और ४ जुलाई १६०२ ई० रात के ६ बजे इन्होंने शरीर त्याग दिया।

विवेकानन्द भारतीय ज्ञान की तेजस्विता के प्रतिनिधि हैं। इन्होंने मारतीय वेदात धर्म की पोधियों की शुक्क खिद्धान्त-चर्चा से ऊपर उठा कर समाज के जीवन में उसे फैलने दिया। श्रामेजी भाषा तथा भारतीय श्रध्यात्मिवद्या पर श्रधिकार रखने वाले उचकीटि के सेवाभावी सन्या सियों का सगठन भारतीय समाज को उनकी विशेष देन हैं, जिनकी देख-रेख में श्राज भी इस देश में श्रीर श्रमेरिका में बहुत कम हो रहा विवेकानन्द में हमारी जातीयता बोलती है। वह एक श्रोर सकुचित रीतियों श्रीर परम्पराश्रों से मुक्त हैं श्रीर तूसरी श्रोर उनमें भारतीय जीवन नीति के प्रति प्रवल श्रद्धा का भाव है। पहली बार उनमें मुक्ति की श्रोर श्रमसर होती हुई भारत की श्रारमा के दर्शन होते हैं।

## ३-४ अरविन्द और रवीन्द्र

श्राविन्द ने भारतीय वर्शन के शक्ति-सिद्धान्त को नूतन रूप दिया श्रीर विशेष शक्ति सम्पन व्यक्तियों की एक नूतन जाति की कल्पना हमारे सामने रखी। उन्होंने भी हिन्दू जीवन क्रांन्ति कारी विचार धर्म की बीन्ता दी। पर उनका धर्म श्रमी सामाजिक धर्म की रूपरेखा नहीं प्राप्त कर सका है। उसमें देश विदेश के श्रनेक विचारकों एव मनीपियों को ग्रयनी श्रोर ग्राकर्षित किया है पर वे ग्रयनी साधना में रत रहने के कारण देश व समाज के क्रियात्मक जीवन से ' श्रालग रहे श्रीर गत वर्ष उन्होंने देह त्याग किया।

रवीन्द्रनाथ में भारतीय संस्कारों का साहित्यिक पन्न प्रकाशित हस्रा। उनमें पश्चिम के भी श्रव्छे संस्कारों की रेखा है पर उनका जीवनाधार शुद्ध भारतीय है। उपनिषद् की ज्योति से प्रकाशित श्रीर श्रेष्ठ मानवी उदारताश्रों श्रीर श्रनुभृतियों से श्रलकृत उनके साहित्य ने मारत के पुनर्जागरण में वड़ी सहायता की है। उनमें हमारी सास्कृतिक, सामाजिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक प्रेरणाश्चों को वाखी प्राप्त हुई। श्राधिनकता का प्रकाश, सामाजिक विद्रोह का प्रार्थोन्मेष, प्राचीन चस्कृति की सर्वप्राही कल्याचा भावना, जीवन का श्रोजस्वी स्वर सव उनमें श्रमिव्यक्त है। उनके उपन्यासों में भारतीय सामाजिक जीवन की विविध समस्यात्रों का निरूपण है, उनके काव्य में भारतीय हृत्य की भावप्रविद्याता अपर उठी है, उनकी कहानियों में कल्पना की विदग्धता है उनके नाटकों में हमारे मूर्छित जीवन के प्रति दुःख श्रीर आत्म व्यग है, उनके निवन्धों में हमारी विचारशृक्क ला है, उनके चित्रों में मानवता की म्रान्तरिक वेदना का उच्छवास है। उनका सम्पूर्ण साहित्य भारतीय हृदय की वाणी है जिसमें पश्चिम है पर हमें नष्ट करके नहीं।

## ५-६ लोकमान्य तिलक और मालवीय जी

ु लोकमान्य तिलक ने गीताधर्म की दीन् देकर सहसों व्यक्तियों को जीवन के कर्म-मार्ग में बढ़ाया। उन्होंने वेदों तथा आर्थ जाति की प्राचीनता के सम्बन्ध में कुछ मौलिक अन्वेषण किया और भारतीय जातीयता को विद्रोह का प्राणीन्मेषक स्वर प्रदान किया। उन्होंने भारतीय जीवन की स्वतन्त्रता के लिए जीवन भर प्रयत्न किया। उनमें बाह्मण के त्यांग के साथ चृत्रिय का आंज भी है। उनका जीवन सच्चे

लोकधर्म की प्रतिष्ठा में बीता, गहरी बिचार शक्ति तथा जीवन-धर्म के लिए कष्ट सहने की तत्परता श्रीर तेजस्विता भारतीय जीवन को उनकी मुख्य देन है। गीता पर उनका माध्य श्रत्यन्त लोकप्रिय है श्रीर उन्होंने उसे स्वय ही कर्मयोगशास्त्र नाम दिया है। गीता के इसी तत्व—फला-सिक्त छोड़कर निरन्तर कार्य करना—को उन्होंने हदयगम किया था श्रीर इसी को उन्होंने निरन्तर श्रपने जीवन में प्रकट किया।

प० मदनमोहन मालवीय को 'महामना' के नाम से पुकारा जाता था। कदाचित् ही किसी नेता को मिली उपाधि उसके साथ इतना न्याय करती हो। वह भारतीय सस्कृति की दयामायना, कोमलता, के प्रतिनिधि हैं। लोकमान्य की मौंति ही वह हिन्दू समाज व्यवस्था के पुजारी थे और सामाजिक स्तर पर उनमें श्राधुनिक थुग के विद्रोह के स्वर को अपनाने की प्रवृत्ति नहींथी फिर भी वह कर्मकाराख्युगीन हिन्दू सस्कृति के सर्वोत्तम प्रतिनिधि थे। सहानुभूति में अत्यन्त उचार, हृदय में स्वच्छ, त्याग और तपस्या की वृत्तियों में अेच्ड पर परम्पराख्रों और आचारों में निश्चल। नवीन भारतीय जीवन की पाश्वभूमि पर वह आचर्या-प्रधान पारस्परिक हिन्दू सस्कार के प्रतिनिधि हैं और अपने जीवन में सवा इसे आगेबदाने का कार्य उन्होंने किया। स्वच्छ जीवन श्रीर अेच्ड चरित्र उनकी विशेषता थी।

### ७ गाँधीजी

श्राधुनिक समय में किसीभी श्रादमी ने भारतीय कल्पना पर इतना बहुमुख श्रीर व्यापक प्रभाव नहीं डाला जितना गाँधीजी ने। उन्होंने भारतीय जीवन के किसी भी खेत्र को श्रख्यूता नहीं छोड़ा है। सच पूछिए तो श्राधुनिक भारत को उनकी सास्कृतिक देन श्रपूर्व है। जो जीवन श्राधुनिक सभ्यता के प्रभाव में मूर्छित था, उसे उन्होंने उसके बन्धनों से मुक्त किया। उन्होंने हमें यह दीखा दी कि शक्ति का स्रोत श्रपने ही श्रन्दर है, इसलिए श्रात्मशुद्धि हमारा प्रथम कर्तव्य है। उन्होंने हमारे जीवन को पहली बार आत्म परिचय का स्वर प्रदान किया। उन्होंने आधुनिक समय में पहली बार लोक जीवन तथा शासन में ब्रह्म बल या त्याग, तप और साधुत्व को प्रधानता दी, प्राचीन आर्थ जीवन-नीति की घोषणा की और उसे क्रियात्मक रूप प्रदान किया। उनका समय जीवन नैतिक वृत्तियों के विषद्ध एक निरतर सघर्ष का जीवन है। यह हिंसा की आग में ज्ञानी द्विन्या के सामने एक शाश्वत सिद्धान्त—'केवल सत्य दी अन्त में टिकता है,—के प्रतीक हैं, वे हमारे जावन में चढ़ती हुई नास्तिकता के विषद्ध एक चुनौती—एक 'चैलेंज' के समान हैं। जब धन हमारा केंद्रविन्दु हो रहा है और जब तुच्छ स्वार्थ, लोम और दैन्य ने हमें अपने प्रति अवश्वश्वस्त और मूर्छित कर रखा है, तब मानों वे हमें पुकार कर कहते हैं—द्वम मनुष्य हा, तुममें ईश्वरांश है, दुम अपने ईश्वर को भूलकर नहीं चल सकते, तुम्हें अपने पश्चल से ऊपर उठना ही पड़ेगा।

विवेकानन्द की भाँति उन्होंने न केवल दरिद्रनारायया की सेवा की वीचा हमें दी बल्कि उनके उत्थान का व्यापक कार्यक्रम भी बनाया। जितने पीइत शोषित वर्ग हैं सबके प्रति उनमें तीन सहानुभृति थी क्योंकि उनकी श्रवस्था भारतीय सस्कृति के उत्थान श्रीर भारतीय जीवन के विकास में एक वड़ी बाधा है। उनकी पहली देन हमारे जीवन को सत्य, श्राहंसा, श्रमय श्रयात् श्राध्यास्मिक एव नैतिक सरकारों की दीचा देना है, जीवन के प्रत्येक जेत्र में उन्होंने श्रमय की बढ़ाया है। वीचा क्यायहारिक देन श्रीता स्वीवा की समान को बढ़ाया है। उन्होंने समाज, राजनीति, शिचा सभी चित्रों के लिए सेवा-मावी शत शत कार्यकर्ता उत्पन्न किये। लोकसेवक में त्याग श्रीर नैतिक बल पर उन्होंने सवीधक जोर दिया। उनकी तीसरी देन यह है कि उन्होंने भारतीय जीवन में व्यापक चैतन्य की उद्भावना को।

उनके मुख से, उनके कार्यों की भाषा से, हमने सदियों के बाद धुना कि मनुष्य केंद्रल रोटी खाकर ही नहीं जी सकता। उन्होंने मानव के शास्त्रिक अञ्चला में, इंश्वर में, सत्य में हमारी श्रास्था उत्पन्न की श्रीस कहा कि किसी मी मूल्य पर श्रात्मा बेंची नहीं जा सकती । उन्होंने व्यक्तिगत जीवन की पित्रता के सिद्धान्त की स्थापना की श्रीर श्रात्म- विस्तृति के प्रयाह की रोक कर हमें उदाल जीवन की दीजा दी। गाँधी जी भारतीय संस्कृति के सर्वग्राही ब्रेक्ट्य के श्रीक्रिमिष्ट हैं।

इनके अतिरिक्त और भी कित है शिवान तथा साधु पुरुष इस देश में ऐसे हुए है जा कित है, हमारे अन्वर उनके सरकृति के आवशों की आर के अवसर किया है, हमारे अन्वर उनके प्रति कर्तव्य-पालन का मान जा मत किया है। इनमें एक का नाम लिए किना यह निवन्ध अधूर रहेगा। अधुनिक समय में सी, भारते में, सारतीय वर्षान के एक से एक विशेषक हुए हैं और आज भी हैं पर स्वासी रामतीर्थ की माँति किसी से उसे अपने अधूर हुए के अध्यान से सिंह में किसी के असे अपने अध्यान से अध्यान

ाष्ट्रका विद्यासम्बद्धाः स्थानिक स्थानकः स्थानकः सिलकः माल-विद्यासम्बद्धाः स्थानकः स्थानक स्थानकः स्थानक